The Department of Andlic Instruction, Bombay

## आपम्तम्बोयधर्मसूत्रम्।

### ĀPASTAMBA'S APHORISMS ON

#### THE SACRED LAW OF THE HINDUS

EDITED IN THE ORIGINAL SANSKRIT, WITH CRITICAL NOTES,

VARIANT READINGS FROM HIRANYAKES'I-DHARMASŪTRAS,

AN ALPHABETICAL INDEX OF SŪTRAS, AND WORD
INDEX, TOGETHER WITH EXTRACTS FROM

HARADATTA'S COMMENTARY, THE UJJVALĀ

BY

DR. GEORGE BÜHLER, C. I. E.,

#### Third Edition

Passed through the Press

BY

M. G. SHASTRI, M. A., M. R. A. S. (BOM.)

Late of the Bombay Educational Service

1932

Price Three Rupees

Bombay Sanskrit Series Nos. XLIV and L

Printed by S. V. Phadnis, B. A., at the Āryasamskṛti Press, 198(17) Sadashiv Peth, Tilak Road, Poona No 2; and Published by Dr. S. K. Belvalkar, M. A., Ph. D., Secretary Bhandarkar O. R. Institute, Poona 4.

#### CONTENTS

| 1  | Dedication                                                                                            | V               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2  | Corrigenda to the Text                                                                                | VII             |
| 3  | Critical Introduction                                                                                 | i-xii           |
| 4  | Text of Apastamba-Dharma-Sūtra                                                                        | 1-96            |
| 5  | Critical Remarks on the Text of the Extracts from the Commentary                                      | xiii-xv         |
| 6  | Corrigenda to Extracts from Commentary                                                                | xvi             |
| 7  | Extracts from Haradatta's Ujjvalā                                                                     | 97-196          |
| 8  | Appendix I: Variants from Hiraņyakeśi-<br>Dharma-Sūtra                                                | 197-212         |
| 9  | Appendix II: Index to Sūtras                                                                          | <b>2</b> 13-232 |
| 10 | Appendix III: Word-Index to the $\overline{\mathbf{A}}$ pastamba-Dharma-S $\overline{\mathbf{u}}$ tra | 233-280         |

#### TO THE MEMORY

OF

SIR A. GRANT, BART., LL. D.,

LATE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION, BOMBAY, Etc.,
THE EDITOR'S ADMIRED AND UNFORGOTTEN FRIEND

# Corrigenda to the Text ।। आपस्तम्बधर्मसूत्रशुद्धिपत्रम्।।

| पत्रम्      | पङ्किः     | शुद्धम्          | पत्रम् '   | पङ्किः          | शुस्म्          |
|-------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|
| c           | 9          | °मि°             | 40         | ¥               | इस्तेन          |
| Ę.          | <b>२</b>   | **               | ۾ ه        | 25              | ° ष्ट्या °      |
|             |            | •चा°             | ६१         | C               | °दो °           |
| 9 ₹         | •          |                  | ६२         | 98              | ॰ हा ॰          |
| 9 &         | 9 •        | °मुपाल °         | ६३         | <b>ર</b>        | उद्धृ°          |
| 9 9         | •          | °न्य °           | ٤̈́ч       | 4               | प्रत्यु °       |
| 15          | २०         | °ण्डस °          | <b>६ ६</b> | ٠<br><b>٦</b>   | 98              |
| २०          | 9          | °नचना°           |            | •               | श्वचा °         |
| <b>२</b> ¥  | 9          | 11411            | ,,         | ,<br>9 <b>9</b> | ll oll          |
| २५          | <b>9</b> & | ° वृत्तेन        | "          | · 3             | ° स्त्रे °      |
| २८          | 93         | ٦. ५. १६.        | ६८         |                 | ° वि            |
| २ <b>९</b>  | ९          | °प्रे            | 19         | 6               |                 |
| ,,          | 94         | ° येत            | ६९         | 9               | <b>ँ स्वरूख</b> |
| <b>'</b> ₹9 | 99         | °म्भभरजसक्तु°    | ,,         | 9 3             | 113<11          |
| 3 <         | ę          | ° शयम् ॥५॥       | <b>७</b> ३ | 96              | <b>41</b> 1     |
| <b>~</b> `  | 9 <b>3</b> | °घो°             | ७६         | 3               | 113611          |
| ٠,<br>٧٦    | 99         | ° षण             | ७९         | Ę               | ॥१२॥            |
|             |            | ° दन्ते          | 69         | 3               | च भु°           |
| <b>4 3</b>  | 4          |                  | <b>63</b>  | <b>9</b>        | ॰ ष्टं          |
| 77          | 9 8        | वोस्क्वा°जनम्    | <b>,,</b>  | 90              | e               |
| 70          | 9 3        | ° च्छा °         | "          | 93              | त्री °          |
| *4          | 98         | ° नि ॥           | 66         | ३               | पुराणे          |
| 49          | 4,         | ° दारादाव °      | ९५         | 3               | °अेत्           |
| 40          | 9          | ° मपामुपस्पर्शने | >,         | 93              | °तेंति          |

#### CRITICAL INTRODUCTION.



The first edition of Pras'nas XXVIII and XXIX of the great Apastambiya or Apastambhiya\* Kalpa, which contain the Dharma-Sūtra was based on five Mss:—

- (1) N., a modern, but very correct Devanāgarī Ms. of the text, copied in 1865 at Nasik (now in the India Office Library, Bühler Sanskrit Mss. No. 152) fols 57, 8-9 lines on the page;
- (2) P., a Devanāgarī Ms. of the text, carefully corrected with the help of a Ms. of the commentary and probably written in the last century, purchased in 1864 from a Bhikṣhuk near Poona (now in the India Office Library, Bühler Sanskrit Mss. No. 153) fols 34, 10 lines on the page, wrongly marked on the cover अथ हिरण्यकेशीधमेसूत्रं (sic) and इति हिरण्यकेशीधमेसूत्रं (sic);
- (3) Md., a beautiful, but much interpolated Ms. of the text, belonging to the Government of Madras, written in Nandi-Nāgarī characters on 31 palm-leaves, numbered 3-33, (among which there are two copies of fol. 27 and fol. 28 is missing), see the Rev. W. Taylor's catalogue Raisonne'e (sic) vol. I, p. 68, No. 2,111;
- (4) P. U., a Devanāgarī Ms. containing the text and Haradatta's commentary, the Ujjvalā Vṛtti, probably written incunte sacc. XIX. and belonging to a Brahman in Poona, who lent it temporarily for the preparation of the first edition, fols 137, 9 lines on the page;
- (5) N. U., a modern, incorrect Devanâgarī Ms. of the text and of Haradatta's commentary, copied in 1865 at Nasik, (now in the India Office Library, Bühler Sanskrit Mss. No. 154), fols 282, 9 lines on the page.†

The liberality of Professor Max Müller enabled the editor to add in the preface to the Extracts from the Commentary (Ap. Dh. Sū. Part II, Bombay, 1871) the varietas lectionis from two other Mss:—

- (6) Mr. U. I, a carefully written ancient Devanagari Ms. (probably copied ineunte saec. XVII) of the first Pras'na of the text and Haradatta's commentary, which is either the parent of P. U, or an old transcript of the Ms. from which P. U. was copied, fols 52, 18 lines on the page;
  - (7) Mr. U. II. a modern incorrect Devanāgarī copy of a Ms., dated

<sup>\*</sup> Apastamblya is the form found in the Mss. of the School. Apastambhlya is the spelling usually adopted in the South Indian inscriptions of the fifth, sixth, seventh, eighth and ninth centuries and in the Kas'mirian works which mention Apastamba. Both in Kas'mir and in Southern India ba and bha are both pronounced ba.

<sup>†</sup> The Mss, N., P., N. U., have been collated again for the second edition,

Sumvat i. e. probably Vikrama-Sumvat 1754 Magha badi 8, or A. D. 1696-98 and closely allied to P. U., fols 117, 10 lines on the page.

For the second edition the following additional materials have been used:-

- (8) G¹, a beautifully written, but incorrect, Grantha palm-leaf Ms. of the text, No. 37 a of the Burnell Collection in the India Office Library, probably sixty or seventy years old, fols 29, 10 lines on the page; colophop, हरि: ओम् शुभमस्तु श्रीगुरुभ्यो न्मः (sic)। धर्भ्यप्रशं समासं। श्रीवेदौब्यासाय न्मः (sic)॥;
- (9) G<sup>2</sup>, a more carefully written Grantha palm-leaf Ms. of Pras'na II. No. 37 b of the Burnell Collection in the India Office Library, probably much older than G<sup>1</sup>, fols 10, 12 lines on the page, last leaf blackened and partly illegible;
- (10) G. U<sup>1</sup>, a Devanāgarī trancript, prepared by Dr. M. Winternitz, according to No. 36 (2) of the Whish Collection in the Library of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. The latter Ms. contains the text and the Ujjvalā Vrtti and is written in Grantha characters on 205 palm-leaves, divided into two volumes. It is on the whole correct and mostly gives the text in full. Only in the first two Patalas the middle portions of the Sūtras have been omitted, the omissions being indicated by a cross. Further on, the end of the Sūtras is occasionally, though rarely left out. The colophon of vol. II is: - श्रीकृष्णार्षणमस्तु शिवाय नमः। श्रीगुरुभ्यां नमः। कोधिसंव-स्सरम् कन्निमासम् येटटान्तेति उज्वला समाप्ता ॥ श्रीरामाप्पणम् । रारायणस्य (sic) ग्रन्थ-स्समाप्तः ॥ There is also an entry in Mr. Whish's hand: "This volume contains the second part of the Ujjvalā, a commentary by Haridatta-Mixrah (sic) of the Dharmma-Praxna-Sütram (sic) C. M. Whish, Calicut 1824." According to Mr. Sewell's South Indian Chronological Tables the Kodhi i. e. Krodhi or Krodhana year of the Sixty-years' Cycle, immediately preceding A. D. 1824, corresponded to A. D. 1805. It follows that the Ms. cannot have been written later than the latter year, though it may be much older;
- (11) G. U<sup>2</sup>, a Grantha palm-leaf Ms. No. 38 of the Burnell Collection in the India Office Library, containing the text and the Ujjavalā Vṛtti. The text of the longer Sūtras is mostly defective, only the first and last words being given. In addition there are very numerous clerical mistakes and omissions, which reduce the value of the Ms. very considerably. According to a remark, inserted by Dr. Burnell on the first leaf, the Ms. was written sacc. XVIII. execute or sacc. XVIII incunts. For the edition a careful collation, made by Dr. M. Winternitz, has been used.
- (12) G. U<sup>3</sup>, a Grantha paper Ms., No. 131 of the Burnell Collection in the India Office Library, containing the text and the Ujjvalā Vṛtti as far as Dh. Sū. II. 8, 21, 6, pp. 389, 4to, bound in cloth. Though quite modern, it is a good Ms., which gives the Sūtras in full and is tolerably free from clerical mistakes.
- (13) M. U., a Devanagari paper Ms., No. 118 of the Cod. Mss. Sanskrit, in the Court and State Library at Munich, containing the text and

the Ujjvalā Vṛtti. It formerly belonged to Professor Haug's collection, the printed catalogue of which mentions it as No. 174. It is an excellent, carefully corrected Ms., written on fols 164 ( with 7-10 lines on the page ) in संवत् १६६८ समए (sic) आवण सुदि ५ बृहस्पतिवारे. According to a note on the cover it belonged formerly to पुण्यस्तम्भस्थ जुगूळकर उपनामक सिंहाचार्य i. e. to Simhāchārya Jogļekar, an inhabitant of Puņyastambha, or Puṇatāmbem near Paiṭhaṇ.\*

Among these thirteen Mss. those written in Devnāgarī and Nansdi Nāgarī, are one and all transcripts of Grantha or Telugu copies. This follows (1) from the fact that the Āpastambīya Charaṇa is a southern school which originated in the Dravidian districts,(2) from the explicit statements of many Brahmans of Western India that they have procured and still procure copies of the Taittirīya Veda and of the Sūtras, belonging thereto, from Southern India, (3) from various mistakes in the Nāgarī Mss., which point to misreadings of very similar Grantha letters,† and (4) from the fact that all Nāgarī Mss. have the Sūtra II. 7, 17, 25, which according to Haradatta the northern Āpastambīyas rejected and his predecessors had left unexplained. The Nāgarī Mss. possess, therefore, only a secondary value, and it is not possible to change conjecturally readings, found in the Nāgarī and the Grantha Mss., because the porposed emendation appears easy on account of the resemblance of the Nāgarī characters.

According to their readings of the text the thirteen Mss. belong to three classes:—

- (I) The grantha Mss. G<sup>2</sup>, and G. U<sup>1</sup>,<sup>2</sup>,<sup>3</sup> give, irrespective of clerical mistakes and accidental omissions, the text of the Dharma-Sūtra as it was settled by the commentator Haradatta. Close these to four Mss. comes the Devanāgarī copy N., which, however, in a few cases shows readings, taken from the Hairanyakes'a Dharma-Sūtra (see below class III).
- (II) The Mss. G¹ and Md. give an interpolated text, the interpolations being particularly numerous in the last named copy. The interpolations, found in Md. at Dh. Sū. I. 9, 24, 25; I. 10, 29, 27; II. 1, 1, 17; II. 5, 11, 19 and II. 6, 15, 9, do not occur in any other Ms. Those found at Dh. Sū. II. 5, 12, 2 and II. 10, 26, 18 are common to G¹ and Md. alone. Those occurring at Dh. Sū. I. 2, 8, 22; I. 3, 11, 37; I. 6, 19, 13 and 15; I. 11, 31, 3 and 13–15; I. 11, 32, 27; II. 4, 9, 13 and II. 5, 12, 4 are found partly in Md., in G¹ and in one or several Mss. of the third class, or in Md. and Mss. of the third class alone. The great majority of these interpolations is due to the transference into the text, of marginal notes which the owners of ancient Mss. made according to Haradatta's or other commentaries and, in some cases, perhaps according to a metrical Āpastamba-Smṛti.‡ The Lekhakas, who

The Editor owes this identification to Mr. Parab of the Nirnaya - sagar Press.

<sup>†</sup> Instances of mistakes, caused by the misreadings of very similar Grantha letters are e. g. Dh. Su. I. 10, 29, 8 सांशिक्येतर° in Md. N. U., P. pr. m. for सांशित्येतर°; अप्रतिहायां in N. U. for अप्रतिभायां Dh. Sü. II. 4, 9. 14.

<sup>‡</sup> See below p. x.

copied such Mss., considered and treated these notes, as they invariably do in all similar cases, as portions of the text and entered them in the new copies.

(III) The Mss. P., M., U., Mr. U. I and II, P. U. and N. U. show, besides more or less numerous interpolations, an admixture of readings taken over from the Hairanyakes'a Dharma-Sūtra, which latter is a secondary redaction of Apastamba's work and agrees very closely with it. All these Mss. come from the Marāṭhā country or Central India where the adherents of the Hairanyakes'a Charana are more numerous than the Apastambīyas. Copies of the Hairanyakes'a version of the Dharma-Sūtra are for this reason more easly obtainable than those of the original text. The close resemblance of the two versions obliterated the consciousness that they really are two different works.\* It was thus only natural that Mss. of the more common version were used for correcting those of the rarer one, and that a mixed text arose.

The Ms. P., it would seem, has been somewhat less affected by this proceeding than the other copies belonging to the third class. In its original form it showed only few interpolations and few readings of the Hairanyakes'a text. The corrector, who revised it, introduced a good many more. The five Devanāgarī copies, which contain also the Ujjvalā Vṛtti are in a much worse condition. They exhibit not only more numerous Hairanyakes'a readings in the text, but also changes in the commentary which have been made in order to bring about a full agreement with the altered Sūtras. The latter changes go even so far, that sometimes, (e. g. Dh. Sū. I. 2, 8, 22 and II. 6. 15, 10) explanations of interpolated passages have been inserted. M. U., Mr. U. I and II, and P. U. form a separate group, of which either M. U. or a Ms. closely resembling M. U., is the parent.

In accordance with these remarks the pedigree of the thirteen Mss. may be given, as follows:——

Codex archetypus with the text settled by Haradatta.

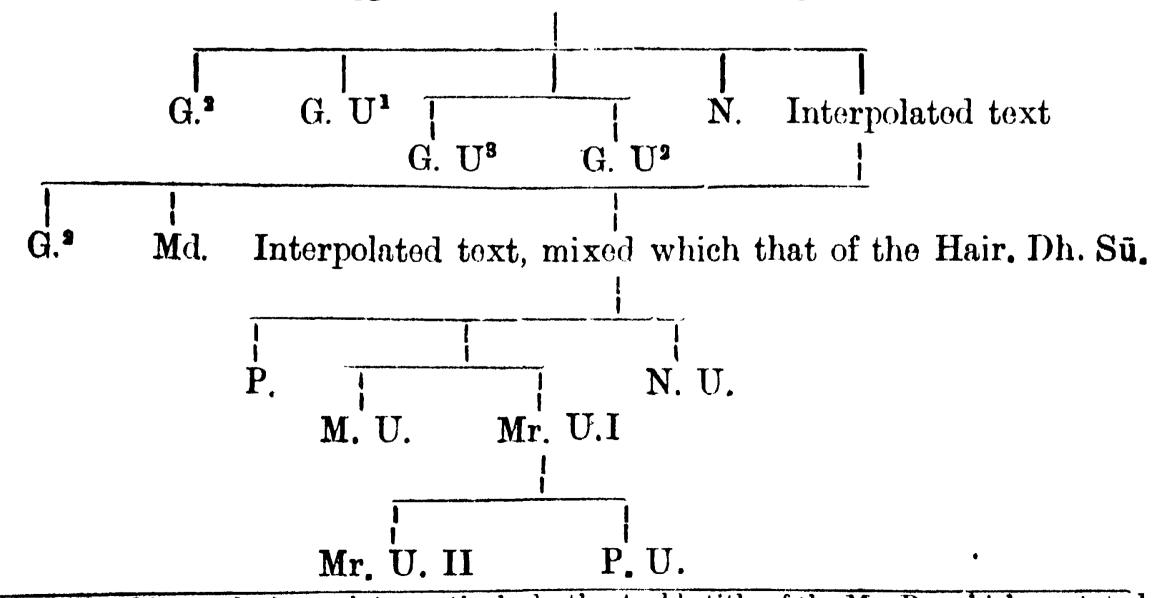

To this conclusion points particularly the double title of the Ms. P., which as stated above, is called on the outer cover Hiranyakes' i-Dharmasûtra and in the colophons Apastambiya Dharmasutra.

Under the circumstances stated, the Grantha Mss. and especially G2 and G. U<sup>1</sup> had to be chiefly followed in revising the text. And the result has been that, irrespective of the correction of some misprints and of a number of changes in the division of the Sūtras, upwards of seventy alterations had to be made.\* But only eleven among these are of importance, viz. (1) the substitution of तदेव for तदेव in S. I. 2, 7, 25, (2) the elimination of Sūtra 1. 2, 8, 23, (3) the omission of ऋषिभ्य: in S. I. 4, 13, 1; (4) the substitution of अनुत्थाय for अनुत्थाय in S. I. 5, 17, 3, (5) the omission of द्वयह in S. I. 10, 29, 17; (6) the substitution of प्रतिवातं च for प्रतिपादं च in S. I 11, 30, 22; (7) of अध्यापमम् for अध्ययनम् in S. I. 11, 32, 14; (8) of अनुतिष्ठांते for अनुत्तिष्ठति in S. II. 3,7, 7; (9) the substitution of प्रजासहत्वकर्मभ्यः for प्रजा सहत्वकर्मभ्यः in S. II. 5, 10, 3; (10) the substitution of समें for स्थां in S. II. 9, 24,. 6, and (11) the insertion of a uniferifa in S. II. 9, 24, 10. None of the remaining changes alters the sense in any perceptible manner. Their offect is merely that in a few cases a verse becomes smoother, or a difficult form is replaced by a more easily intelligible one, while in a larger number of passages irregular forms, particularly such as occur also in other parts of Apastamba's Kalpa have been received into the text. Thus आभिशस्यम् now appears, Dh Sū. I, 7. 21. 8 and I. 9, 26, 6 instead of आभिशस्यम्, प्रतिप्रहीतृतः Dh. Sü. II. 6, 15, 2 for प्रतिगृहीतृतः, संप्रत्यपत्स्यत Dh. Sü. I. 10,29, 9 for संप्रत्यपत्स्यथ. On the other hand the characteristic obsolete + असंदर्श has now been substituted Dh. Sū. I. 1, 2, 29 for the common असंदर्शने and नदीतरम् Dh. Sū. I. 11, 32, 26 for नदीतरणम्; the more difficult प्राञ्जलिम् Dh. Sū. I. 2, 5, 16 for Haradatta's युक्तः पाठः or conjectural emendation प्राञ्जलि:; the vedic उत्सजमान: Dh. Sū. I. 9, 26, 11 and II. 10, 21, 10 and 21 for उत्सुज्यमानः, which latter, according to Vartika 15 on Pānini III, 1, 87 and according to the Bhāsya on that passage, would be the classical and grammatically correct form; the Vedic form नावाम् Dh. Sū. I. 11, 32,27, the singular accusative of the  $\tilde{a}$ -stem नावा found in the Regreda and in the Prākṛts, for the usual नावम्; the unnocessary Taddhita formation आनन्त्यम् Dh Sū. II. 7, 17, 1 for Haradatta's conjectural emendation अनन्तम् or अत्यन्तम् the curious form 'पर्यान्तम्, Dh. Sū. I. 3, 11, 22, which is also found in Dh. Sū. I. 3

<sup>\*</sup> It is due to to the sagacity of the venerable Nestor among European Sanskrtist's Geheimrath von Böhtlingk, to state that a certain proportion of these alterations was proposed by him conjecturally in an article in the Zeitschrift der Deutschen Morg. Gesellschaft, vol. 39, p. 517 p. p.

<sup>†</sup> Apastamba repeatedly uses uncommon verbal substantives in a instead of those in ana, e. g. Dh. Sû. I. 7, 21, 8 उड्झम्; for उड्झनम्; Dh. Sû. II. 5, 10, 4 यहाः for यजनम्; Gr. Sū I. 1, 19 प्रोक्षाः for प्रोक्षणम्; S'r. Sū. VIII,16, 3 and 12 अवघः for अवघाणम्. It is, therefore, not doubtful that the short forms deserve to be preferred to the longer ones, which some Mss. give

<sup>‡</sup> The word does not form a separate Sutra, as the Mss. used for the first edition seemed to indicate. It may be construed with बाहुम् Similarly we find Dh. Su. I. 9, 25, I अनावृत्तिम् construed with दिशम्, instead of अनावृत्तिः or अनावृत्तिः.

<sup>§</sup> Similar Taddhita formations are अष्टाक्य for अष्टकायाम् Dh. Sū. I. 3, 10, 2, स्वर्यं for स्वर्गं Dh. Sū. II. 9, 23, 12. Such words illustrate Patañjali's dictum, प्रियतद्भिता दाक्षिणात्याः (Mahābhāṣya Vol. I, p. 8, Kielhorn).

9, 21 for पर्यन्तम्, \* and the abnormal प्रशास्त: Dh. Sū. II. 8, 19, 3, which occurs also Dh. Sū. I. 11, 31, 12 and repeatedly in the S'rauta Sūtra, for प्रशस्त:. Further, the new edition gives a number of forms with a long i, instead of such with a short i. e. g. ज्याहतीभि: Dh. Sū. I. 1, 2, 3; प्रतीगन्ध: Dh. Sū. I.3, 10, 24; प्तीगन्धे Dh. Sū. I. 3, 11, 31, and so forth, for all of which the S'rauta and Grhya Sūtras of the Southern Schools offer numerous analogies. Worthy of note, too, are the two new words ष्टेवनम् for ष्टीवनम् Dh. Sū. I. 11, 30, 19 and प्राणेन for ब्राणेन Dh. Sū. II. 2, 5, 19. The former is a regular derivative from the root ष्टिव्, which appears side by side with ष्टीव्, and it is mentioned in the Kosas. The word आण: 'the nose' on the other hand' has hitherto not be traced elsewhere, expect in the parallel passage of the Hairanyakes'a Dh. Sū. The testimony of the Grantha Mss. leaves no doubt that it was the reading which Haradatta found in his sources. It seems to be one of the many rare words, which are preserved in Apastamba's Sūtras alone. The development of the meaning is easily intelligible. For sin may mean 'the means or organ of inspiration' and hence be used to denote the nose (compare धमनी 'the nostrils' lit. 'the blowers'; compare also Böhtlingk's edition of the Brhadāranyaka, p. 24, 1. 24 note, to which the editor has kindly drawn my attention) Finally the spelling of some words has been altered in accordance with the usage of the Grantha Mss. Thus afrig and airing now appear instead of the etymologically more correct forms with an initial ba, बीज instead of वीज and निर्वेष for निर्वेश. Forms like क्षाळयति forक्षाळयति have, however, not been received into text, though strictly they ought to be adopted in editions of works which have been composed in Southern India. Nor has the invariable omission of the Visarga before conjunct consonants, beginning with a sibilant, received any attention.

As this edition, just as the former one, chiefly relies on the text which Haradatta settled, it will be advisable to say something about the sources on which he drew. He indicates them, in part at least, in his notes on several difficult passages. First, it appears that he used certainly three, perhaps even more, older commentaries. In his remarks on Dh. Sū. II. 7, 17, 25, he says that the Sūtras had not been explained by his predecessors, पूर्वेन व्याख्यातम्. Strictly interpreted, the plural indicates that there were several, at least three

<sup>\*</sup> The substitution of an for an is in these cases, as also in the Vedic neuter plurals ध्तवान्ति, पशुमान्ति and in the strong forms of महत्, due to a not now traceable intermediate form a m, in which the n had been changed to a pure nasal sound. The vowel had to be lengthened, because else the syllable would have become metrically short. By the same proces forms like मनांसि have been derived from मनान्स (i. e. मनम्मान ) The Sanskrit inscriptions of the fourth, fifth, sixth and seventh centuries give very commonly मनान्स, for मनांसि, यशान्सि for यशांसि and so forth, and show thereby how easily a pure nasal followed by a dental consonant, could be again transformed into a nasal of the dental class. With respect to the change of अन्त to आन्त, it must be noted that it occurs in ancient and modern Prakrits. Jaina inscriptions from Mathurā, which belong to the second and first centuries B.C., offer आतेवासि and आतेवासिन for अन्तवासिन् and अन्तवासिनी. In the modern Prakrits the syllable ant regularly becomes āmt, compare e. g. the Marâthi आंत for अन्तः.

earlier commentators. It agrees with this assumption, that in his explanation of Dh. Sū. 1. 2, 5, 2, Haradatta adduces first the opinion of अपर:, next the view of अन्ये, and finally a third interpretation attributed to अन्ये. Similarly अन्ये, एके and again अन्ये are mentioned as supporters of conflicting expositions of Dh. Sū. II 7, 17, 22 Cases, in which the opinions of one or two earlier commentators are given, occur much more frequently.

Secondly, it is probable that Haradatta used several Mss. of Apastamba's text. This may be inferred from his frequently adducing various readings. Some of the latter, however, he may, no doubt, have found in the older commentaries and have taken over into his work. For such proceedings are common with the Indian Vṛttikāras, as may be seen by a comparison of the various commentaries of the Mānava Dharmaśāstra.

Thirdly, Haradatta certainly consulted for particularly difficult passages men, acquainted with oral tradition of the Apastambiyas and able to recite their Sūtras. According to Indian views, the orally recited text has greater authority than that preserved in the Mss. And it is well known that in the Vedic Schools all texts are learned, even in our days, from a teacher who knows them by heart, not from Mss. alone. The teacher's word is authoritative, and the Mss., which are frequently consulted during the lessons and afterwards, are corrected in accordance with his teaching. These sentiments and facts induced the Indian commentators, even men like Sāyana, to consult the S'istas of the various schools regarding passages which appeared to them unusually difficult. Haradatta indicates his having done so in several places. Thus he says with respect to his reading अनुतिष्ठान्त Dh. Sū. II. 3, 7, 7 प्रायेणोच्छव्दं शिष्टा न पठन्ति 'the S'istas do mostly not recite the word ut.' Again, Dh. Sū. II. 2, 5, 2 he adds to the word अविप्रक्रमणम् the note प्रायेण मकारात्परामिकारमधीयते 'usually they pronounce after the letter ma the vowel i, i. e. अविप्रक्रमिणम्.' Another similar interesting utterance is found in connexion with the irregular Dvandva compound प्रायत्यवद्यवर्धका छेचर्य याच in the commentary on Dh. Sū. I. 11, 31, 11 प्रायत्यब्रह्मचर्याभ्यां काळेचर्या च। अयं तु तावदर्थानुरूप: पाठ: । अधीयमानस्तु प्रमादजङ्छान्दसो वा । "but the reading suited to the sense, is, indeed, प्रायत्यब्रह्मचर्याभ्यां कालेचर्यया च; but that which is being recited, is either due to an error or is Vedic."\* There are a good many other passages in which the expressions प्रायेण पठन्ति, केचित्पठन्ति, कचित्पठान्ति

<sup>\*</sup> Apastamba uses two other the compounds. In Dh. Sū. I.3.11,31, he has प्रांतस्थेमत्स्यश्च and S'r. Sū. II, 12, 11, अभिन्युक्ताभ्युदितपर्याद्दितपर्याद्दितपरिष्टपरिवित्तपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवित्रपरिवि

occur. In these cases it is not always certain whether Haradatta refer to the Mukhapāṭha of the schoolmen or to Mss. For, some Indian commentators undoubtedly use कवित्याह: in the latter sense. But in the passage quoted above especially in the first, it is impossible to think of a reference to a Ms. No ingenuity of interpretation can convert the S'iṣṭas into palm-leaves. The expressions अथोनुरूप: पाह:, which in the third quotation is contrasted with the अधीयमान: पाह: shows that the readings, which Haradatta sometimes recommends as युक्त: पाह: or अथेपाह:, are conjectural emendations of his own.

It thus appears that Haradatta was a serious student, who treated his text by no means with levity, but used all available means in order to make it correct. As he was a native of Southern India,\* where the Apastambiyas are numerous. he, of course, had no difficulty in obtaining the best materials and the best advice. This is so much more probable, as the examination of the Grantha copies of his Ujjvalā Vritti shows that he must have lived much earlier than I supposed formerly, and that he belonged to a period, when the Vedic studies still flourished under the patronage of native princes. Introduction to my translation of the Dharma-Sūtra, Sacred Books of the East, Vol. II, p, XLIII, I stated that Haradatta had probably written in the sixteenth century, because his opinions on the sacred law are first quoted by Mitramis'ra, who composed the Viramitrodaya for, and received the patronage of Abu'l Fazl's murderer, Virasimha of Orchhā. This view is no longer tenable. For, the Munich Ms. of the Ujjvalā Vritti, which (see above) was written at Poona about A. D. 1600, shows already the interpolated text, found in all the Devanāgarī copies. The same text is found in Professor Max Müller's oldest copy, which is certainly not younger and comes from Benares. + Hence it would appear that the pecular Devanagari version of the Ujjvala was alretdy in existence during the latter half of the sixteenth century. As that appears to have been the case, it becomes necessary to push back Haradatta's date by at least, a hundered years, i, e. to the period between A. D. 1450-1500.‡ If it were possible to prove that Haradatta, the commentator of Apastamba, who is frequently called Haradattamis'ra, \$\\$ is identical with the grammarian Haradattamis'ra, the author of the Padamañjarī, he would have to be placed still considerably earlier. For, the Padamañjarī was used by Sāyaṇa for his Dhātuvṛtti, and its author cannot have lived later than about A. D. 1300. For the present no strict proof for this identification can be furnished, and it must be left an open question. But it is not improbable, because the gram-

<sup>\*</sup> That Haradatta was a native of Southern India may be inferred from his remarks on Dh. Su. II. 7, 17, 25. In explaining the names of trees and plants, he occasionally uses Dravidian words, e. g. Gautama I. 23, where Pilu is explained by उतापाति प्रसिद्धः

<sup>†</sup> Professor Max Müller obtained it from Dr. Ballantyne.

<sup>‡</sup> To the same conclusion points also the fact that the Munich Ms. quotes Mahadeva's commentary, which is based on Haradatta's Ujjvalā, (see notes to Dh. Sū. II. 6. 15 10 and II 7, 16, 4.)

i See Burnell, Tanjore Catalogue p. 16 f.

matical remarks in the Ujjvala Vṛtti show that its author was a good grammarian. On the other hand, it is not probable that the Ujjvala existed long before A. D. 1300. Apararka or Aparaditya, the author of the Yajñavalkîya Dharmas'āstra-nibandha, who lived in the twelfth century,\* used a commen tary on the Dharma-Sūtra, which was not Haradatta's. Again, the Smṛti-chandrikā of Devānṇabhatta, written in the thirteenth century, quotes a commentary different from the Ujjvalā.†

Regarding the state of the text of Apastamba's Dharma-Sūtra during the period immediately preceding the composition of the Ujjvalâ, some thing may be learnt from the quotations in the ancient commentaries on other smritis and S'astras. The earliest, known at present, occur in the S'arîraka Bhāśya, see Deussen, Vedānta, p. 35. A few are found in Medhātithi's Manubhāshya, some more in Vijnānes'vara's Mitākśarā and a very large number in Aparārka's Yājñavalkîya Dharmas'āstra-nibandha. The latter work, gives, according to an analysis of its questions, prepared by Professor J. Kirste, the text of nearly 200 Sūtras, and adds frequently explanatory notes, some of which seem to have been taken from a commentary. quotations are unfortunately as inexact as those of most mediæval Indian authors. Sometimes Sūtras are mangled, and others show verbal changes or additions which never can have stood in the text. A particularly striking instance, where a most absurd interpolation occurs, is found in Dh. S. 1. 10, 28, 19, which Apararka gives in the following form: (गुरु) दारव्यतिक्रमी खरा-जिनं बहिकोंस परिधाय (गरु) दारम्यतिक्रमिणे (मे ) भिक्षां (देहि) इतिसप्तागाराणि चरेत्। सा वृत्तिः चण्मासान्॥ He moreover adds the note: ब्राह्मणीपुत्रस्य शृदास्मकेषु गुरुदारेष्वेतत्॥ Hence it appears that the addition of the word no is by no means accidental and that Apararka certainly belived it to be a part of the Sutra. A glance at Apastamba's text shows, however, that the reading cannot be correct. For, the penances for the violator of a Guru's bed are given in Khanda 25, and the Sūtras 19-20 of Khanda 28 treat of offences, committed by a husband against his wife and by a wife against her husband. The particular offence in the case of the husband is, no doubt, as the Ujjvalā states, the repudiation of a virtuous wife. Nor can the words H and de have stood in the text, because in all similar passages, e. g. Dh. Sū. 1. 9. 24, 15; 1. 10, 28, 1, Apastamba uses only the dative of a noun and भिक्षामिति. The first interpolation is so utterly senseless that it is difficult to believe that it actually has

Aparâditya "the Sun of the west", was, as is well known, a S'ilahāra king of the Konkan. The inscriptions of the S'ilahāra's (see Bombay Gazetteer, Vol. XIII, Part II, p. 426 f.) reveal the existence of two Aparādityas, the first of whom ruled A. D. 1160, while the grants of the second range from A. D. 1181–1187. An ambassador of Aparāditya I at the court of Kās'mīr is mentioned in the S rīkaūṭhacharita XXV, 111, which was written about A. D. 1140. The Yâjñavalkiya Dharmas'āstranibandha is the standard law-book used in Kās'mīr. Its introduction into the country probably was the result of Aparāditya's embassy.

<sup>†</sup> See Smrtichandrika XI, 5, 4 (English Translation). The quotation has been kindly pointed out to me by Professor Jolly.

been taken from a Ms. It seems more probable that Apararka quoted from memory, as the Hindu commentators frequently do, and committed a bad mistake.

Under these circumstances it is indeed not possible to attach any importance to his readings, where they differ from Haradatta's and those of the Mss. But they possess a considerable value in those cases, where they agree and show the peculiar abnormal forms found in our text. There are several instances of this kind. Thus, Aparārka confirms in his quotation of Dh. Sū. I. 11. 31, 22 the circums reading स्क्रांग.\* He even adds a note, repeating the word: दन्तान्स्क्रांग नसेरविष्ट्या. Again, Dh. Sū. I. 9, 24, 17 he gives the lectio doction अल्ड्योपवास: i. e. अल्ड्ये उपवास:, instead of the correction अल्ड्योपवास:, which appears in some Mss. Further, he has also, the compound वर्षाशस्त्र Dh. Sū. I. 11, 32, and the reading प्रजानि:श्रेयसा च† Dh. Sū. II. 7, 16, 2, instead of a प्रजानि:श्रेयसा च, which latter Haradatta prefered because he did not see that 'निश्रेयसा is an ancient instrumental case.

In some other cases Aparārka proves that the peculiar readings of single or of a few Mss. arc older than one would otherwise expect. His quotations reveal, also, the interesting fact that in the twelfth century, besides the Sūtra, a metrical Apastamba Smṛti existed, which resembled the Apastamba Prāyas'cittavidhi, printed by Mr. Jībânanda in his Dharmas'āstrasaṇgraha, p, 567 ff. Among the numerous verses, both Anuṣṭubhas and Triṣṭubhs, to which Aparārka prefixes the name of Apastamba, ten are found in the printed Prāyas'cittavidhi, either in the same or in a similar from. But there are others, treating of funeral ceremonies, Satī, S'rāddhas and impurity caused by deaths, which show that the work, used by Aparārka must have been larger than the printed rules on penances. As Aparārka, considered the metrical Smṛti to possess the same authority as the Sūtra, it must be considerably older than the twelfth century. Its existence is probably the cause of the interpolation of some of the verses, found in Md. and the Devanāgarī Mss. e. g. of those placed after Dh. Sū. I. 9, 32, 27 and II. 5, 15, 9.

Like the quotations in the Commentaries, one of the Kośas, composed in Southern India, furnishes also something of interest for the text of the Dharmasūtra. Yādavaprakās'a, the teacher of Rāmānuja, who lived about A. D. 1000, given in his Vaijayantī a good many words taken from the Taittiriya S'ākhā and the Sūtra connected with it. From the Āpastambīya

<sup>\*</sup> Thus according to the ancient S'āradā Ms., Deccan College Collection, 1875-77 No. 360-61. The Modern Kās'mīr Devanāgarī copy No. 358 has both times the corrupt reading स्थप्ता.

<sup>†</sup> Thus according to Deccan College Collection 1875-77 No. 360-1.No.358 has नि:अयसा इ, leaving out प्रजा<sup>®</sup>.

<sup>‡</sup> Thus he supports Dh. Sū. II. 7, 17, 5 the reading of N. U. समुद्तिः.

<sup>§</sup> Ap. Pray. I 17, 18, 25, 26; IV, I, 4, 14; VII. 13. IX. 28; X. 38.

See Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, vol. I, p. 4 f.

Grhyasūtra 3, 11 he has taken the curious and difficult words, describing girls who must not be chosen as brides. There are also several words from the Dharma-Sūtra, among which the anomalous form आविद् instead of आवित् is particularly interesting.

He says, Bhūmikānda, Pas'usamgraha, vs. 34

#### ं श्वाविट्र शक्कशकस्यौ तहोत्र्यना शक्की शकम्॥

The usual form untag is given in verse 11. of the same chapter. The fact proves that in Yādavaprakās'a's times untag was the recognised reading of the Apastambīyas in Dh. Sū. I. 5, 17, 37.

Of much greater importance is the close agreement of the Hairanyakeśa Dharma-Sūtra with that of the Āpastambîyas. The Hairanyakeśa are as I have shown elsewhere,\* one of the later offshoots of the great Taittirīya S'ākhā and posterior to the Āpastambīyas. The greater portion of their collection of Sūtras is founded on the Āpastamba's Kalpa.† The Hairanyakes'a S'rauta Sūtra, is, to judge from a collection of the first six Pras'nas, a very free recast of the Āpastambīya S'rauta Sūtra. It is easy to recognise that the latter is the basis on which Satyāshāḍha Hiranyakes'in reared his edifice. Most of the Sūtras agree partly, and some even fully word for word. There are, however, also numerous omissions, additions, and verbal changes, and the arrangement differs very frequently. In the sections on Dharma the agreement of the two Sūtras is much closer. It is so great that it is impossible to call the Hiranyakes'i-Sūtra an independent work. One can only speak of the various reading of the Hairnyakes'as. The details may be learnt from Appendix II. (below p. 117 f.f.)

As the Hairanyskes'a school is a Sùtra Charana, which possesses nothing of its own but its Sūtras, it is evident that its Kalpa must date from the time of its separation from the Apastambīyas. Hence, all readings in the Apastambīya Dharmasūtra, which are also found in the Hairanyakes'a version, probably existed at the period of their secession, and the younger Sūtra is one of the most valuable witnesses for the authenticity of the text of the older.

Under these circumstances the most important question is when the foundation of the Hairnyakes'a school took place. Though there is no direct historical evidence regarding that event, yet, the inscriptions of Southern India furnish a certain terminus ad quem, before which it must have taken place. Mr. Fleet's Pallava inscription, No. XV, which on the evidence of

<sup>\*</sup> Sacred Books of the East, Vol. II, p. XXIII f.

<sup>†</sup> This remark does not apply to the Grhya Sūtra, which appears to be connected with that of the Bhāradvājas. According to the colophon in the Elphinstone College Ms. of the Hairanyakes'a Kalpa, Class II No.10, another section, which concludes the Kalpa, has been borrowed directly from the Bhāradvājas.

<sup>‡</sup> Indian Antiquary, Vol. V. p. 153, see also Mr. Fleet's Dynasties of the Kanarese Districts, p. 15 f.

the character must be assigned to the end of the fifth century or the beginning of the sixth, names among the donees the Hairanyakes'a Saṣthi-kumāra. It is, therefore, possible (leaving aside all speculative arguments) to assert positively, that the readings of Apastamba's Dharma-Sūtra, found in the Hairanyakes'a version, are at least fourteen hundered years old. Probably however, the secession of the Hairanyakes'as dates from much earlier times. It would be a curious accident, if the inscription just marked the period of the event, and if the fourth Sūtra Carana of the Taittirīyas were separated from the third\* by an interval of more than 800 years. But, even if one goes not beyond the certainty, it is not too much to say that there is no other Sūtra text, the authenticity of which is better attested than that of the Apastambīya Dharma-Sūtra.

As regards the notes to the text, I have left out a good many variae lectiones, given in the first edition according to single Mss., which the consensus of the new materials proved to be valueless. I have added a few explanatory notes regarding abnormal forms and a few suggestions regarding such passages, which, I think, may be emended conjecturally. A full discussion of Apastamba's language will be given elsewhere. It must suffice here, if I repeat what I have already stated in the introduction to my translation that it is a medley of Vedic, classical and Prakṛtic forms, such as may be expected from a Yājñika or S'rotriya, "whose mouth, as irreverent Kavis say, resembles a cave or a thicket, where those poor deer the solecisms, find shelter from the lion of grammar."

In concluion, I have to thank Dr. Rost of the India Office and Dr. Laubmann of Munich for readily granting me access to the treasures of their libraries, as well as K. M. Chatfield Esq. for kindly admitting the second edition of the Apastambīya Dharmasūtra into the Bombay Sanskṛt Series. Professor J. Kirste and Mr. Schtscherbatski have kindly assisted me in reading the first proof, and Dr. E. Hultzsch has read the second.

<sup>\*</sup> See, Sacred Books of the East, p. XXIII—XXIV, XLIII.

<sup>†</sup> See, Vallabhadeva's 'abhāşītāvali, Nos, 2301, 2333.

# ॥ अथाप तम्बीयधर्मसूत्रं प्रारम्यते॥

₹. ₹. १. 9-- xx.

#### १. १. १.

अथातः सामयाचारिकान्धर्मान्त्र्याख्यास्याः ॥ १ ॥ धर्मज्ञसमयः प्रमाणः ॥ २॥ वेदाश्च ॥ ३॥ चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवश्यश्वद्भाः ॥ ४॥ तेषां पूर्वः पूर्वो जन्मतः श्रेयान् ॥ ५॥ अश्द्राणामदुष्टकर्मणामुपायनं वेदाध्ययनमग्न्याधेयं फलवन्ति च कर्माणि ॥ ६॥

शुश्रुषा शृह स्टेट्स्ट्रं वर्णानाम् ॥ ७ ॥
प्रिक्टिर्स्वस्मिन्वर्णे निःश्रेयसं भूयः ॥ ८ ॥
उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितः सँस्कारः ॥ ९ ॥
सर्वेभ्यो वेदेभ्यः साविश्यः च्यत इति हि ब्राह्मणः ॥ १० ॥
तमसो वा एष तमः प्रदेखाति यमावद्वाः पनयते यक्ष्माचेद्वानिति
हि ब्राह्मणः ॥ ११ ॥

तसिष्ठभिजनविद्यासः देतं समाहितं सँस्कर्तारमोप्से ॥ १२॥ तस्मिश्चेव दिद्याकर्मान्तमविप्रातेपन्ने धर्मेभ्यः॥ १३॥ यस्मा मानाचिनोति स आचार्यः॥ १४॥

I 1, 1, 3. N. U. and P. join this Sūtra with the preceding — om. Md.

I. 1, 1, 9. Minder: G. U<sup>1</sup>. text and Com.; परश्रातत: G. U<sup>8</sup> text.

I. 1, 1, 10. सर्वेभ्यो वै वेदेभ्य: G¹, G. U<sup>8</sup>; N; P.

I. 1, 1, 11. it om. P. U, N, N. U; end of Sütra lost in G. U<sup>1</sup>.

I. 1, 1, 12. °समुपेतं Md.

9. 9. 9. 14-33.

तस्मै न दुद्धोत्कदाचन ॥ १५॥ स हि विद्यातस्तं जनयति ॥ १६॥ तच्छ्रेष्ठं जन्म ॥ १७॥ शरीरमेव मातापितरी जनयतः॥ १८॥

वसन्ते ब्राह्मणसुपनयीत ग्रीष्मे राजन्यँ शरदि वैश्यं गभाष्ट्रमेड ब्राह्मणं गर्भेकादशेष्ट्र राजन्यं गर्भद्वादशेषु वैश्यम् ॥ १९॥

अथ कारायको ॥ २०॥ सप्तमे ब्रह्मवर्चसकामम् ॥ २१ ॥ अष्टम आर् ज्कामम् ॥ २२॥ नवमे तेजस्कामम्॥ २३॥ दशमेनायकामम्॥ २४॥ एकादश इन्द्रियकामर् ॥ २५॥ द्वादशे पशुकामम्॥ २६॥

आ षोडशाद्वाह्मणस्यानग्रह्म आ द्वाविशातकात्रेयस्य चतुर्विशा-द्वरपस्य यथा व्रतेषु समर्थः स्याद्यानि वक्ष्यामः॥ २७॥ अतिकान्ते साहेळाः काल ऋतुं त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यं चरेत्॥ २८॥ अथोपनयनः ॥ २९॥

ततः संवत्सरः ध्रुक्तेष्ट्राध्यक्षेत्रध्य ॥ ३०॥

अथाध्याप्यः ॥ ३१ ॥

अथ यस्य पिता हितामह इत्यनुपेती स्यातां ते बह्महसँस्ताः॥ तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाहमिति च वर्जयेत् ॥ ३३॥

I. 1, 1, 15. द्वात P. U; M. U. text.

I. 1, 1, 21. P. and N. U. join Sütras 21-26.

I. 1, 1, 27. P. and N. U. make यथा वस्यामः a separare Sūtra.

श्रानु P. U.; बहाहा Md, P. soe. man; N U., Mr. U. I, G1, G. U3; ARIEU Mr. U. II; बहाइसंस्कृता: G. U¹, text and Com.

I. 1,1,32. पितापितामहाविति Md; पितामह- | I. 1, 1, 33.इति om. Md; च om. G. U1.

9. 9. 9. 34-36 | 2. 2. 2. 9-92.

तेनाद्धे च्छतां प्रायश्चित्तम् ॥ ३४॥ यथा प्रथमे।तेकः ऋतुरेवँ संवत्सरः॥ ३५॥ अथोपनयनं तत उदकोपस्पर्शनम्॥ ३६॥१॥

१. १. २.

प्राते : एषं संख्याय संवत्सरान्यावन्तोनुपेताः स्युः ॥ १ ॥ सप्तिः पावमानीभिर्यदान्ति यच दूरक इत्रेक्ताभर्यजुः यह त्रेण सामपवित्रेणाङ्गिरसेनेति ॥ २ ॥

अपि वा व्याहृतीभिरेव ॥ ३॥

अथाध्याप्यः ॥ ४ ॥

अथ यस्य प्रितामहादि नानुसार्यत उप्रधनं ते इमशान-सँस्तुताः॥५॥

तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाहमिति च वर्जयेत्तेषाामेच्छतं प्राय-श्चित्तं द्वादशवर्षाणि श्चित्विद्धाः ब्रह्मचर्यं चरेदथोपनयनं तत उदकोपस्पर्शनं पावमान्यादिभिः॥ ६॥

अथ गृहमेधोपदेशनम्॥७॥

नाध्यापनम्॥८॥

ततो यो निर्वर्तते तस्य सँस्कारो यथा प्रथमेतिकमे ॥ ९ ॥

तत अर्ध्व प्रकृतिवत् ॥ १०॥

उपेतस्याचार्यक्तले बह्मचारिवासः॥ ११॥

अध्यक्तकारिकाह्याणि ॥ १२॥

I. 1, 2, 1. संख्यायां Md; प्रतिपूर्वं G¹; प्रतिपूर्यं G U².

I. 1, 2, 2. यज्ञःप° all Mss.; सामपवित्रेण om. N. U.

I. 1, 2, 3. ज्याहतिभिरेष P., P. U, Mr. U., U. 1. and II, Md; अतिक्रमे om. Md.

I and II, N. U, M. U,; एव om.P.U.

I. 1, 2, 6.च om. P. U., N.U.;पावमान्या-दिभिरिति गतं पावमानादिभिः G¹.

I. 1, 2, 9. **निवर्तते** N, N. U., P. U., Mr. U. 1. and II, Md; **अतिक्रमे** om. Md.

पाद्नम्॥ १३॥ अर्धेन ॥ १४॥ त्रिभिर्वा॥ १५॥ द्वादशावराध्यम्॥ १६॥ न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य परोपवार गस्त ॥ १७॥ अथ ब्रह्मचर्यविधिः॥ १८॥ आचार्याधीनः स्यादन्यत्र पतनीयेभ्यः॥ १९॥ विद्यात रामेत्राहरूके स्थानिक ।। २०॥ अधार नशायां ॥ २१ ॥ नानुदेश्यं भुञ्जीत॥ २२॥ तथा क्षारलवणमधुमाँसानि ॥ २३॥ अदिनाइसम्बे ॥ २४॥ अगन्धसेवी ॥ २५॥ मैथुनं न चरेत्॥ २६॥ उत्सन्नश्चाघः॥ २७॥ अङ्गानि न प्रक्षालयीत ॥ २८॥ प्रक्षालयीत त्वश्चिलिप्ताने गुर्हेद्दरंदर्भे ॥ २० ॥ नाप्सु श्राघमानः स्नाराधादे स्नायादण्डवतप्रवेत् ॥ ३०॥ जिटलः ॥ ३१ ॥

I. 1, 2, 13. पादोनं Md, P., N. U. Com., Mr. UI., (all prima manu), m. U. text. and Com.; N. socunda manu in margin; but see the Com.

I. 1, 2, 14. अधोंनं p. P. pri. man, P.U., N., but see the Com.

I. 1, 2, 16. द्वादशवरार्ध्यम्  $N_{\cdot;}$  °शावरार्धम्  $P_{\cdot}$  U.

I. 1, 2, 22. नानुद्देश्यं N., G. U<sup>3</sup>.

I. 1, 2, 23. M. U., G. U<sup>1</sup> om.the Sutra,

but add **क्षारादीनि गृह्ये गतानि; तथा** om

I. 1. 2. 24. दिवास्वापी दिवा स्वध्यात् G.U1.

I. 1, 2, 27. °श्लाध्यो P.

I. 1, 2, 28. The southern mss. give invariably श्रळ् for श्रन्थ.

I. 1,2,29, असंदर्शने N.,N.Û.,G,U2, Md.

I. 1, 2, 30. यदि—हवेत् om G. U 1,2,8, G1, but the Com. of G: U1 has the explanation.

१. १. २. ३२-४१ । 9. 9. ३. 9-6.

रिष्टालखे वा वापयोदितरान् ॥ ३२॥ मौञ्जी मेखला चित्रद्वाह्मणस्य दाक्तिविषये दक्षिणावृत्तानाम्॥३३॥ ज्या राजन्यस्य ॥ ३४॥ मौञ्जी वायोमिश्रा॥ ३५॥ आवीसूत्रं वैश्यस्य ॥ ३६ ॥ सैरी तामली वेत्येक ॥ ३७॥

पालाशो दण्डो बाह्मणस्य नैय्यग्रीधस्कन्धजोबाङ्ग्री राजन्यस्य बादर औद्भम्बरो वा वैद्यस्य वाक्षी दण्ड इत्यवर्णसंयोगेनैक उपदिशन्ति ॥ ३८॥

वासः॥ ३९॥ शाणीक्षीमाजिनानि ॥ ४०॥ कषायं चैके वस्त्रमुपदिशन्ति ॥ ४१ ॥ २ ॥

१. १. ३.

माञ्जिष्ठं राजन्यस्य ॥ १॥ हारिद्रं वैइयस्य ॥ २ ॥ हारिणमेणेयं वा कृष्णं बाह्मणस्य ॥ ३॥ कृष्णं चेदनुपस्तीणीसनशायी स्यात्॥४॥ रौरवँ राजन्यस्य ॥ ५ ॥ बस्ताजिनं वैद्यस्यं ॥ ६ ॥ आविकँ सार्ववर्णिकम्॥७॥ कम्बलश्च ॥ ८॥

I. 1, 2, 32. वा om. Md, G. U<sup>2</sup>; शिखाजटी | I. 1, 2, 38. उदुम्बर: Md.

I. 1, 2, 36. आवि° P. sec, m., G. U² I. 1, 3, 3. कृष्णाजिनं Md.

text., Mr. U. I. pr. m.

I. 1, 2, 37. तामरी G. U<sup>2</sup>, ; तमकी G<sup>1</sup>. अप. धर्मसूत्र २

वातारान्  $G.U^1$ ; शिखाजयेदितरान्  $G^1.+I.1,3,1.G.U.^{3,3}$  join Sütras 1-2.

<sup>1. 1, 3, 8.</sup> The southern Mss. spell कम्बळ.

बह्मवृद्धिमिच्छन्नजिनान्येव वसीत क्षत्रवृद्धिमच्छन्वस्त्राण्येवोभय-वृद्धिमिच्छन्नुभयमिति हि बाह्मणम्॥९॥

अजिनं त्वेवोत्तरं धारयेत्॥ १०॥

अनुत्तद्द्शी ॥ ११ ॥

सभाः समाजाँशायद्वा ॥ १२॥

अजनवाद्शीलः॥ १३॥

रहःशीलः ॥ १४॥

गुरोरुदाचारेष्वकर्ता खैरिकमीणि॥ १५॥

स्त्रीभियावदर्थसंभाषी॥ १६॥

मृदुः॥ १७॥

शान्तः ॥ १८॥

दान्तः॥ १९॥

हीमान्॥ २०॥

रहधृतिः॥ २१॥

अग्लाँस्तुः ॥ २२ ॥

अकोधनः ॥ २३ ॥

अनसूयुः॥ २४॥

सर्वे लाभमाहरन्गुरव सायं प्रातरमन्त्रण भिक्षाचर्यं चरेद्विक्ष-माणान्यत्रापपात्रभ्याभिशस्ता ॥ २५॥

## स्त्रीणां प्रत्याचक्षाणानां समाहिता बह्मचारीष्टं दत्तं हुतं प्रजां

I. 1, 3, 10. उत्तरे P., उत्तरीयं P.U.text.

 $<sup>{</sup>f 1}, {f 1}, {f 3}, {f 13}$ . अजनवादनशील:  ${f G}, {f U}^2$ .

I. 1, 3, 15. स्वरकमार्गण P., P. U., Md., M. U. text and Com, Mr. U.I. and

I. 1, 3, 16. यावद्धं Md.

<sup>1. 1, 3, 17,</sup> G. U<sup>3</sup>, join Sutras 17-24 | 1, 1, 3, 24, अनस्य: Md., G. U<sup>2</sup>.

in the text, but give them afterwards once more separately; M.U. joins Sutras 20-21.

<sup>1. 1, 3, 22.</sup> अंग्लॉस्कु: P. ६०० m.; अंग्लाखु: Md., G', G. U' text.

पश्चिह्मवर्चसमन्नाद्यं घुङ्क्ते। तस्मादु ह वै ब्रह्मचारिसंघं चरन्तं न प्रत्याचक्षीतापि हैष्वेवंविध एवंवतः स्यादिति हि .बाह्मणम् ॥ २६॥

नानुमानेन भैक्षमुच्छिष्टं दृष्टश्चनाभ्यां तु॥ २७॥ भवत्पूर्वया बाह्मणो भिक्षेत ॥ २८॥ भवन्मध्यया राजन्यः॥ २९॥ भवदन्त्यया वैश्यः॥ ३०॥ तत्समाहृत्योपनिधायाचार्याय प्रव्यात्॥३१॥ तेन प्रदिष्टं सुङ्जीत ॥ ३२॥ विप्रवासं गुराराचार्यकुलाय ॥ ३३॥ तैर्विप्रवासेन्येभ्योपि श्रोत्रियेभ्यः॥ ३४॥ नात्मप्रयोजनश्चरेत्॥३५॥ सुक्त्वा स्वयममत्रं प्रक्षालयीत ॥ ३६॥ न चोच्छिष्टं कुर्यात्॥३७॥ अशक्ती भूमी निखनत्॥३८॥ अप्सु वा प्रवेशयत्॥ ३९॥ आयीय वा पर्यवदध्यात्॥ ४०॥ अन्तर्धिने वा शुद्राय ॥ ४१ ॥ प्रोषितो भैक्षादग्री कृत्वा मुक्रीत ॥ ४२॥ भैक्षँ हविषा सँस्तुतं तत्राचार्यो देवतार्थे ॥ ४३॥ आहवनीयार्थे च ॥ ४३॥ तं भोजायत्वा ॥ ४५॥३॥

<sup>1. 1, 3, 26.</sup> fg om. N., N. U., P. U., Mr. | L. 1, 3, 38. अशक्तो Md., N., G. U<sup>3</sup>. U. I. II. G U<sup>3</sup>.

<sup>1. 1, 3. 28.</sup> भिक्षेत् P. U., N. U.

I. 1, 3, 30. भवदुत्तरया  $G^1$ .

I. 1. 3, 32. प्रतिदिष्टं G<sup>1</sup>.

 $<sup>{</sup>f I}, {f 1}, {f 3}, {f 40}$ . परिद ${f e}$ यात्  ${f Mol}_{f i}$  आचार्याय  ${f G}_{f 10}$ 

<sup>1. 1, 3, 43.</sup> **g विषां संस्कृतं** G.U<sup>2</sup>, toxt and Com.

2. 9. ¥ 2--25

#### १.१.४.

यदुच्छिष्टं प्रार्ञाति ॥ १॥ हविरुच्छिष्टमेव तत् ॥२॥ यदन्यानि द्रव्याणि यथालाभमुपहराति दक्षिणा एव ताः ॥३॥ स एष बह्मचारिणो यज्ञो नित्यप्रततः ॥ ४ ॥ न चास्मै श्रुतिविप्रतिषिद्धमुच्छिटं दद्यात् ॥५॥ यथा क्षारलवणमधुमाँसानीति ॥६॥ एतेनान्ये नियमा व्याख्याताः॥७॥ श्रुतिहिं बलीयस्यानुमानिकादाचारात्॥८॥ हर्यते चापि प्रवृत्तिकारणम् ॥ ९ ॥ प्रीतिर्द्धपलभ्यते ॥ १० ॥ पितुर्ज्येष्टस्य च आतुरुच्छिएरं भोक्तव्यम् ॥११॥ धर्मविप्रतिपत्तावभोज्यम् ॥१२॥ सायं प्रातकदकुमभमाहरेत् ॥ १३॥ सदारण्यादेधानाहृत्याधा निदध्यात् ॥ १४॥ नास्तमित समिद्वारो गच्छेत्॥१५॥ अग्निमिद्धवा परिसमृह्य सामिध आदध्यात्सायं देशम्॥१६॥ सायमेवाग्निपृजेत्येक ॥१७॥ समिद्धमित्रं पाणिना परिसम्हेन्न समूहन्या ॥ १८॥ प्राक्त याधाकामी ॥ १९॥

I. 1, 4, 1. M. U. and G. U². give, (the former somewhat indistinctly) Haradatta's reading 知识行, the other Mss, except G.U³, which has an abnormal sign, read 知知行. The form is Prākṛtic. Similarly the Pāli प寒的 presupposes a Sanskṛt form प्रश्न:

I. 1, 4, 3. तदन्यानि N., यदा' G. U3.

I. 1, 4, 4. स एव N. U., N. pr. m.

<sup>1. 1, 4, 5.</sup> प्रद्यात् Md., श्रीत om G1.

I. 1, 4, 6. माँसादीनि इति P. U.;मांसानि॥ Md.

I. 1, 4, 18. समृहिन्या G. U<sup>2</sup>. toxt.

1. 1. Y. X .- R . 6

नाग्न्युदकशेषेण वृथाकर्माणि कुर्वीताचामेद्वा॥ २०॥ पाणिसंक्षुव्धेनोदकेनेकपाण्यावर्जितेन च नाचामेत्॥ २१॥ स्वप्नं च वर्जयेत्॥२२॥ अथाहरहराचार्यं गोपायद्वर्मार्थयुक्तेः कर्मभिः॥ २३॥ स गुप्त्वा संविशन्त्र्याद्वर्मगोपायमाज्ञ्ग्पमह्मिति॥ २४॥ प्रमादादाचार्यस्य बुद्धिपूर्वं वा नियमातिक्रमं रह्सि बोधयेत्॥ २५॥ अनिवृत्तौ स्वयं कर्माण्यारभेत॥ २६॥ अनिवृत्तौ स्वयं कर्माण्यारभेत॥ २६॥ नवर्तयेद्वा॥ २७॥ अथ यः पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी तमाहुर्न स्विपतिति॥ २८॥ स य एवं प्रणिहितात्या बह्मचार्यत्रेवास्य सर्वाणि कर्माणि फल-वन्त्यवाप्तानि भवन्ति यान्यपि गृहमेषे॥ २९॥ ४॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे प्रथमे प्रश्ने प्रथमः पटलः समाप्तः॥

#### १. २. ५.

नियमेषु तपःशब्दः॥१॥
तदतिक्रमे विद्याकर्म निःस्रवित ब्रह्म सहापत्यादेतस्मात्॥ २॥
कर्तपत्यमनायुष्यं च॥३॥
तस्माद्दषयोवरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात्॥४॥
श्रुतर्षयस्तु भवन्ति केचित्कर्भफलशेषेण पुनःसंभवे॥५॥
यथा श्वेतकेतुः॥६॥

I. 1,4,21. उदकेन om. Md.; च नाप्याचामेत्
P. U.; च न त्वाचामेत् N.U.; विर्जितेनाः
चामेत् P.

I. 1, 4, 23. तथाह ° Md.

I. 1, 4, 25. नियमातिक्रमिणं M d; वा om. U. U<sup>3</sup>.

I. 2, 5, 3. गतपत्यम् Md., N.U; भर्तं P. pr. m.

यिंक च समाहितो बहा प्याचार्यादुपयुङ्क्ते ब्रह्मवदेव स्थान्यालं भवति ॥ ७॥

अथो यत्किश्च मनसा वाचा चक्षुषा वा सङ्कल्पन्ध्यायत्याहाभि-विपर्यति वा तथैव तद्भवतीत्युपदिशन्ति ॥ ८॥

गुरुप्रसादनीयानि कर्माणि स्वस्त्ययनमध्ययनसंवृत्तिरिति ॥ ९ ॥ अतोन्यानि निवर्तन्ते बह्मचारिणः कर्माणि ॥ १०॥

स्वाध्यायधृग्धर्मरुचिस्तपस्च्युजुर्मुदुः सिध्यति बह्मचारी॥ ११॥

सदा महान्तमपररात्रमुत्थाय गुरोस्तिष्टन्प्रातरभिवादमाभिवाद-यीतासावहं भो इति॥ १२॥

समानग्रामे च वसतामन्येपासि चुद्रतराणां प्राक्पातरा-शात्॥ १३॥

माष्य च समागमे ॥ १४॥ खर्गमायुश्चेप्सन्॥ १५॥

दक्षिणं बाहुँ श्रोत्रसमं प्रसार्य बाह्मणाभिवादयीनारःसमँ राजन्या मध्यसमं वैश्यो नीचैः शुद्धः प्राञ्जलिम् ॥ १६॥

ष्ठावनं च नाम्नोभिवादनप्रत्यभिवादने च पूर्वेषां वर्णानाम् ॥ १७॥ उदिने त्वादित्य आचार्येण समेत्यापसङ्ग्रहणम् ॥ १८॥ सदैवाभिवादनम् ॥ १९ ॥

उपसंग्राह्य आचार्य इत्येके ॥ २० ॥

I. 2, 5, 7. किंचि Md., N. U.; 'ब्रह्माप्या' P. 1. 2. 5, 10, इत्येतेभ्या' P. U., N. U. U.,G. U<sup>3</sup>, 'ब्रह्म पाचा' G<sup>1</sup>; but see the Com.

I. 2, 5, 8. अथ G<sup>1</sup>; अतो Md. sec. m.; both arom. Md.: second arom. N.U.

<sup>1.2, 5, 9.</sup> इति is joined with the following Sūtra in P. U., N. U.; M. U., and Mr. U. I sec. m.

<sup>1. 2, 5, 13.</sup> अन्यानामपि G. U<sup>3</sup>.

I. 2, 5, 16. प्रज्ञिस् Haradatta (see the Com.) and M.U., all the others MIHfæ:, which P. U., N. U., Mr. U. I, II

make a separate Sutra.

I. 2, 5, 18. ह्यादिस्ये N. U.

9. 4. 4, 39-38 1 8. 9-99.

दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पादमधस्तादभ्यधिमृह्य साधिकमुप संगृह्णीयात् ॥ २१ ॥ उभाभ्यामेवोभावभिषीडयत उपसंग्राह्यावित्येके ॥ २२ ॥ सर्वाह्रँ सुयुक्तोध्ययनादनन्तरोध्याये ॥ २३ ॥ तथा गुरुक्षमसु ॥ २४ ॥ मनसा चानध्याये ॥ २५ ॥ आहूताध्यायी च स्यात् ॥ २६ ॥ ५ ॥

#### १. २. ६.

सदा निकायां गुरुँ संवेक्यंत्तस्य पादौ प्रक्षाल्य संवाह्य ॥ १ ॥ अनुज्ञातः संविक्षेत् ॥ २ ॥ न चैनमभिप्रसार्यीत ॥ ३ ॥ न खट्वायाँ सतोभिप्रसारणमस्तीत्येकं ॥ ४ ॥ न चास्य सकाको संविष्ठो भाषत ॥ ५ ॥ अभिभाषितस्त्वासीनः प्रतिवृयात् ॥ ६ ॥ अनृत्थाय निष्ठन्तम् ॥ ७ ॥ गच्छन्तमनुगच्छेत् ॥ ८ ॥ धावन्तमनुषावेत् ॥ ९ ॥ न सोपानद्वेष्टितिक्षरा अवहित्पाणिर्वासीदेत् ॥ १० ॥ अध्वापन्नस्तु कर्मयुक्तो वासीदेत् ॥ ११ ॥ अध्वापन्नस्तु कर्मयुक्तो वासीदेत् ॥ ११ ॥

<sup>1. 2, 5, 23.</sup> संयुक्तो N. U.; अध्यायेत्. U; M.U.G. U. Haradatta declares (see the Com.) this to be the usual reading. It owes its origin to a faulty doubling of the initial त of the next Sutra.

<sup>1. 2, 5, 24.</sup> गुरुकमंसु च U. U.3

I. 2, 6, 1. G. U.3 join Sutras 1. 2.

I. 2, 6, 2. संनिवेशयेत् Md.

<sup>1. 2, 6, 7.</sup> अनृत्थाय G<sub>1</sub>, N., M. U. text. M. U. Com. अनृत्थाय.

<sup>1. 2, 6, 8.</sup> G. U. 2,3 join this S. with the next, but G U<sup>1,3</sup> say in the Com. on

S. 7. उत्तरे हे सुत्रे स्पष्टार्थे.

<sup>1. 2, 6, 10. &#</sup>x27;शिरावहित' M. U. text.

1, 2. 4. 12-33.

न चेषुप्रशादेत्॥ १२॥ देवमिवाचार्यमुपासीताविकथयन्नविमना वाचँ श्रूषमाणांस्य अनुपस्थकृतः ॥ १४॥ 11 83 11 अनुवाति वीतः ॥ १५॥ अप्रतिष्टव्धः पाणिना ॥ १६॥ अनपश्रितान्यत्र॥ १७॥ यज्ञोपवीती द्विवस्त्रः॥ १८॥ अधोनिवीतस्त्वेकवस्त्रः॥ १९॥ अभिमुखोनभिमुखम्॥ २०॥ अहादहरोनतिद्रे॥ २१॥ यावदासीना वाहभ्यां प्राप्तुयात्॥ २२॥ अप्रतिवातम् ॥ २३॥ एकाध्यायी दक्षिणं बाहुं प्रत्युपसीदेत् ॥ २४ ॥ यथावकाशं बहवः॥ २५॥ तिष्ठति च नासीतानासनयागविहिते॥ २६॥ आसीने च न संविद्येत्॥ २७॥ चेष्टाते च चिकीर्षस्तच्छक्तिविषये॥ २८॥ न चास्य सकारान्यकस्थानिनसुपसंगृहीयात्॥ २९॥ गोत्रेण वा कीर्तयत्॥ ३०॥ न चैनं प्रत्युत्तिष्ठेदनृतिष्ठेद्वा ॥ ३१ ॥ अपि चेत्तस्य गुरुः स्यात्॥ ३२॥ देशात्त्वासनाच सँसर्पेत्॥ ३३॥

I. 2, 6, 15. 可有 add P. U., Mr. U. I, II, M. U. N., P

I. 2, 6, 21 = add P. sec. m. G. U<sup>2</sup>.

<sup>1. 2, 6, 28.</sup> Haradatta conjectures चिकी-

चेंत्, see the Com.

<sup>1. 2, 6, 29. &#</sup>x27;स्थानिन उप' Md., N. U.

<sup>1. 2, 6, 31.</sup> N. U., G. U. join S. 31-32.

१. २. ६. ३४-३८ । ७. १-94.

नाम्ना तब्बद्धेद्धाः सनं गुरुमण्यातमन इत्यंके ॥ ३४॥ यस्मिस्तवनाचार्यसंबन्धाद्वीरवं वृत्तिस्तस्मिन्नन्वकस्थानीरे कथा हो ये-स्य ॥ ३५॥

भुकत्वा चास्य सकारा नानृत्थायाच्छिष्टं प्रयच्छेत् ॥ ३६॥ आचमेद्वा ॥३७॥ किं करवाणीत्यामन्त्रय ॥ ३८॥ ६॥

१ २ ७.

उत्तिष्ठतृष्णीं वा ॥१॥ नापपर्यावर्तेत गुराः प्रदक्षिणीकृत्यापयात् ॥ २॥ न प्रेक्षेत नग्रा स्त्रियम् ॥ ३॥ ओषधिवनस्पतीनामाच्छित्र नापजिघत् ॥ ४॥ उपानहीं छत्रं यानमिति च वर्जयत्॥ ५॥ न स्मयेत ॥ ६॥ यदि समयेतापिगृह्य समयेतेति हि बाह्मणम् ॥ ७॥ नोपजिघेत्स्त्रयं सुखेन॥ ८॥ न हृदयेन प्रार्थयत्॥ ९॥ नाकारणादुपम्पृद्योत्॥ १०॥ रजखलो रक्तदन्सत्यवादी स्यादिति हि बाह्मणम् ॥ ११ ॥ यां विद्यां कुरुते गुरो तेप्यस्याचार्या ये तस्यां गुरोवँइयाः ॥ १२॥ यानन्यान्पर्यतोस्योपसंगृह्णीयात्तदा त्वेत उपसंग्राह्याः ॥ १३ ॥ गुरुसमवाय निकायाभुत्पन्नायां यमनुबद्धस्तदधीना भिक्षा ॥१४॥

समावृत्तो भाव दयात्॥ १५॥

I. 2, 6, 36. भुक्तवा चास्य om. G¹; बाधार्यस ं 1, 2. 7,7. दि om. all except Md. and G¹.  $G. U^3.$ 

I. 2, 7, 2. नोपपर्यावतेत G1, G. U2 text. I. 2, 7, 11. हि om. all except Md., G.1,

I. 2, 7, 5. 4 om. M. U., P. U., N U. Mr. U. 1, II, P.

Mr. U. I. II.

M. U., G. U.

L. 2, 7,13, तदा om. Md., G<sup>1</sup>, जस्य om. G<sup>1</sup>,

आप. धर्मसूत्र ३

₹. २. ७. १६-३१ | 6. ₹-₹.

माता भर्तारं गमयेत्॥ १६॥ भर्ता गुरुम्॥ १७॥ धर्मकृत्येषु वोपयोजयेत्॥ १८॥

कृत्वा विद्यां यावतीं शक्षयाद्वेददक्षिणामाहरेद्वर्मतो यथा-शक्ति॥१९॥

विषमगते त्वाचार्य उग्रतः ग्रुद्धतो वाहरेत्॥ २०॥
सर्वदा ग्रुद्धत उग्रतो वाचार्याधस्याहरणं धाम्यमित्येके॥ २१॥
दत्वा च नानुकथयेत्॥ २२॥
कृत्वा च नानुस्मरेत्॥ २३॥
आत्मप्रशासां परगर्हामिति च वर्जयेत्॥ २४॥
प्रेषितस्तदेव प्रतिपद्येत्॥ २५॥
शास्तुश्चानागमाद्रुत्तिरन्यन्न॥ २६॥
अन्यत्रोपसंग्रहणादुच्छिष्टाशानाचाचार्यवदाचार्यदारं वृत्तिः २७॥
तथा समादिष्टेध्यापयित॥ २८॥
वृद्धतरे च सब्रह्मचारिणि॥ २९॥
उच्छिष्टाशानवर्जमाचार्यवदाचार्यपुत्रे वृत्तिः॥ ३०॥
समावृत्तस्याप्येतदेव सामयाचारिकमेतेषु॥ ३१॥ ७॥

१. २. ८.

यथा द हाचारेणो वृत्तम् ॥ १॥ माल्यालिप्तमुख उपलिप्तकेशश्मश्ररक्तोभ्यक्तो वेष्टित्युपवेष्टिती काञ्चक्युपानहो पादुकी ॥ २॥

I. 2,7,21. सर्वथा N. U., Md.;धार्मम् Md.; धर्म्यम् G¹. Haradatta knew the latter reading, see the Com

I. 2, 7, 25. तदेव N. U., Md.

I. 2, 7, 26. अन्यत्र om. P., N., N. U., G<sup>1</sup>., 2, 7, 28. समादिष्टों G<sup>1</sup>, G. U<sup>3</sup>, M. U.

<sup>1. 2, 8, 2.</sup>पादुकी om. N. U, and adds in the Com. पादुकीति पाठे, which latter words no other copy of the U. has. Hardatta seems to know a reading कञ्चकोपानही, but calls that, given above, the प्रसिद्धः पाठः, see the Com.

उदाचारेषु चास्रात्म न कुर्यात्कारयेद्वा ॥ ३ ॥ स्वैरिकर्मसु च॥४॥ यथा दन्तप्रक्षालनोत्सादनावलेखनानीति॥५॥ तद्द्रव्याणां च न कथयेदात्मसंयोगेनाचार्यः॥६॥ स्नातन् काले यथाविध्यभिहृतमाहृतोभ्येतो वा न प्राते इहरे-दित्येके॥ ७॥

उचैस्तरां नारीत ॥ ८॥ तथा बहुपादे ॥ ९ ॥ सर्वतः ध्राद्धाः ॥ १०॥ इंग्यार ने चाचरिते नाविदोत्॥ ११॥ यानमुक्तोध्वन्यन्वारोहेर्॥ १२॥ सभानेक कट्टस्स्तराश्च ॥ १३॥ नानभिभाषेता गुरुमभिभाषेत प्रियादन्यत् ॥ १४॥ व्युपतोदव्युपजावव्याभिहासोदामन्त्रणनामधेयग्रहणप्रेषणानीति

आपद्यर्थ ज्ञापयेत् ॥१६॥ सह वसन्सायं प्रातरनाहृतो गुरुं दर्शनार्थी गच्छेत् ॥ १७॥ विप्रोष्य च तदहरेव पश्येत् ॥ १८॥ आचार्यप्राचार्यसंनिपाने प्रहाधाधाधाधाधाद्वाधारां जे वृक्षेदाचार्यम् प्रतिषेधेदितरः॥ २०॥ 11 88 11

लुप्यते पूजा चास्य सकाशे ॥ २१ ॥

गुरोर्वर्जयेत्॥ १५॥

I. 2, 8, 5. ° छेखादीनिति G. U<sup>s</sup>, °दिति G. G. U<sup>1,2,3</sup>, but see the Com.  $\mathbf{U}^{2}$ .

I. 2, 8, 15. ° сучыч ° Р., Р. U., N., N. U.,

<sup>1. 2, 8, 19.</sup> प्राचार्योपसंगृद्ध N. U., G. U², but see the Com.

9. 2. 6. 22-3013.9. 9-4.

मुहूँश्चाचार्यकुलं दर्शनार्थो गच्छेचथाशकत्यधिहस्त्यमादायापि दन्तप्रक्षालनानीति ॥ २२॥

तिसान्गुरोर्वृत्तिः॥ २३॥

पुत्रमिवैनमनुकाङ्क्षन्सर्वधर्मेष्वनपच्छादयमानः सुयुक्तो विद्यां ग्राहयेत्॥ २४॥

न चैनमध्ययनविघ्नेनात्मार्थेषूपरुन्ध्यादनापत्सु ॥ २५॥

३ न्तेवास्थनन्तेवासी भविति विनिहितात्मा गुरावैनपुणमापद्य-मानः॥२६॥

आचार्योप्यनाचार्यो भवति श्रुतात्परिहरमाणः॥ २७॥ अपराधेषु चेनँ सततमुपापालभेत ॥ २८॥

अभित्रास उपवास उदकोपम्पर्शनमदर्शनमिति दण्डा यथामात्र-मा निवृत्तेः॥ २९॥

निवृत्तं चरितवहाचर्यमन्यभयो धर्मभयोगन्तरो भवेत्यतिसृजेत्॥३०॥ ॥ ८॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्ममूत्रे प्रथम प्रश्ने द्वितीयः पटलः समाप्तः॥ १.३.९.

श्रावण्यां पौर्णमास्यामध्यायसुपाकृत्य मासंप्रदोषे नाधीयीत ॥१॥
तैष्यां पौर्णमास्याँ रोहिण्यां वा विरमत्॥ २॥
अर्धपश्चमाँश्चतुरो मासानित्येके॥ ३॥
निगमेष्वध्ययनं वर्जयेत्॥ ४॥
आनद्वहेन वा दाकृत्पिण्डेनोपितिप्रेधीयीत॥ ५॥

<sup>1. 2, 8, 22.</sup> मुहुँश्चा° N.; मुहुंश्चा° G. U³; अपिहस्त्यम् G. U²,³; अभिह° G¹ sec. m., आपे वा G. U³. The Devanāgarī copies of the U.and Md. insert after this S., मातरं पितरमाचार्यमग्नीश्च गृहाणि च रिक्तपाणिनीपगच्छेद्राजामं चेन्न श्रुतमिति with the remark स्पष्टम्; but the end

of the Com. on S. 22 shows that the words are an interpolation.

<sup>1 2, 8, 24.</sup> अनुपधादयमानः Md, अनव<sup>®</sup> G. U<sup>2</sup>, Com.

I. 3, 9, 5. °िक्कप्याधीयीत G.U². text, °सेन-धीयीत G. U³.

9. 3. 4. 4-23.

इमशाने सर्वतः शम्याप्रासात्॥ ६॥ ग्रामेणाध्यवसिते क्षेत्रेण वा नानध्यायः॥ ७॥ ज्ञायमाने तु तस्मिन्नेव देशे नाधीयीत ॥ ८॥ **३. ज्ञानवच्छद्रपतिनौ ॥ ९ ॥** समानागार इत्येके॥ १०॥ ज्ञद्रायां तु प्रेक्षणप्रतिप्रेक्षणयारेवानध्यायः॥११॥ तथानस्याँ स्त्रियां वर्णव्यतिकान्तायां मेथुने ॥ १२॥ ब्रह्माध्येष्यमाणा मलवद्वाससेच्छन्संभाषितुं ब्राह्मणेन संभाष्य तया संभाषेत।संभाष्यत् बाह्मणेनैव संभाष्याधीयीत। एवं तस्याः प्रजानिःश्रेयसम् ॥ १३॥

अन्तः शवम् ॥ १४ ॥ अन्तऋ । एडालम् ॥ १५ ॥ अभिनिह्नितानां तु सीम्न्यनध्यायः॥ १६॥ संदर्शने चारणये ॥ १७॥ तदहरागतेषु च ग्रामं बाह्येषु १८॥ अपि सत्सु ॥ १९॥ संधावनुस्तिनते रात्रिम्॥ २०॥ स्वप्नपर्यान्तं विद्युति॥ २१॥

उपच्युषं यावता वा कृष्णाँ रोाहेणीमिति शम्याप्रासाद्विजानीया-देतस्मिन्काले विद्यातमाने सप्रदोषमहरनध्यायः॥ २२॥ दह्रेपरराचे स्तनियत्नुना ॥ २३ ॥

I. 2, 9, 14-15. M. U. joins these two Sūtras.

and Com.

I. 2, 9, 7. ग्रामेण वा G. U2. text. I. 2, 9, 21. स्वप्नपर्यन्तं Md., N. G. U2, which latter has also विद्यति: see the Com.

I. 2, 9, 16. अभिनिहृतानां 🖓,G. U², text | I. 2, 9, 23 दहरे N. U., दभ्रे P. sec. m.. हदे G'. pr. अ.

१. ३. ९. २४-२८ । ९०. १**-१**४.

अध्वेमधरात्रादित्येके ॥२४॥
गवां चावरोधे ॥ २५॥
वध्यानां च यावता ह्न्यन्ते ॥ २६॥
पृष्ठारूढः पशुनां नाधीयीत ॥ २७॥
अहारात्रावमावास्यासु ॥ २८॥९॥

१. ३, १०.

चातुर्मासीषु च॥१॥
वैरमणो गुरुष्वष्टाक्य औपाकरण इति त्र्यहाः॥२॥
तथा संबन्धेषु ज्ञातिषु॥३॥
मातारि पितयोचार्य इति द्वादशाहाः॥४॥
तेषु चोदकोपस्पर्शनं तावन्तं कालम्॥५॥
अनुभाविनां च परिवापनम्॥६॥
न समावृत्ता वपरन्नन्यत्र विहारादित्येके॥७॥
अथापि बाह्मणम्। रिक्तो वा एषोनपिहितो यन्मुण्डस्तस्यैतदपिधानं यिच्छप्वेति॥८॥

सत्रेषु तु वचनाद्वपनँ शिग्वायाः ॥९॥
आचार्ये त्रीनहोरात्रानित्येके॥ १०॥
श्रोत्रियसँस्थायामपरिसंवत्सरायामकाङ्॥ ११॥
सबह्यचारिणीत्येके॥ १२॥

श्रोत्रियाभ्यागमेधिजिगाँसमानोधीयानो वानुज्ञाप्याधीयीत ॥१३॥ अध्यापयद्वा ॥१४॥

<sup>1. 2, 9, 26.</sup> यावता वा Md., G. U3. text.

<sup>1. 3, 10, 2.</sup> वरमणे P. pr. m., आपरण इति द्वादशाहा: G<sup>1</sup>, त्रियहा: G. U<sup>2</sup>.; see the Com.

I. 3, 10, 6. परीवापनम्  $G. U^3, G^4$ .

<sup>1. 3, 10, 8.</sup> ह वा पु<sup>°</sup> Md.

<sup>I. 3, 10, 9. G, U¹; joins Sūtras 8-9 but has also a separate Com. on S. 9;P.,
P. U. join S. 9-10.</sup> 

I. 3, 10, 11, एकाहम G. U¹. text,

I. 3, 10, 13. N-U. joins Sūtras 13-14 and 15-16.

१. ३. १०. १५ - ३० । १९ - ३.

गुरुसंनिधौ चाधीहि भो इत्युक्त्वाधीयीत ॥ १५ ॥ अध्यापयेद्वा ॥ १६ ॥ उभयत उपसंग्रहणमधिजिगाँसमानस्याधीत्य च ॥ १७॥ अधायानेषु वा यत्रान्यां व्यवयादेतमेव ठाव्दमृतसृज्याधीयीत॥१८॥ श्वगर्दभनादाः सलावृक्यंकसृकोत्रुक्तज्वादाः सर्वे वादित्रज्ञाब्दाः

रोदनगीतसामशब्दाश्च ॥ १९ ॥
शाखान्तरे च सारामनध्यायः ॥ २० ॥
सर्वेषु च शब्दाक्र्यस्टु यत्र सँसृज्येरन् ॥ २१ ॥
छ्दीयेत्वा ख्रमान्तर् ॥ २२ ॥
सर्पिर्वी प्राध्य ॥ २३ ॥
पूतीगन्धः ॥ २४ ॥
शुक्तं चात्मसंयुक्तम् ॥ २५ ॥
प्रदोषे च सुकत्वा ॥ २६ ॥
प्रोदकयोश्च पाण्योः ॥ २७ ॥
प्रेतसंक्लप्तं चान्नं सुकत्वा सप्रदोषमहरनध्यायः ॥ २८ ॥
आ च विपाकात् ॥ २९ ॥
अश्राद्धन तु पर्यवदध्यात् ॥ ३० ॥ १० ॥

१. ३. ११.

काण्डोपाकरणे चामातृकस्य ॥ १ ॥ काण्डासमापने चापितृकस्य ॥ २ ॥ मनुष्यप्रकृतीनां च देवानां यज्ञे सुक्तवेत्यंके ॥ ३ ॥

<sup>1. 3, 10, 19.</sup> सालावृक्षे (1, but see 1. 3, 10, 24. पूर्तिगन्धः ॥ Dev. Mss. (exthe Com. cept P. sec. m.) and (1, U<sup>1</sup>, 2.

<sup>1. 3. 10, 21.</sup> ㅋ om. G. U. 1,3,

<sup>1. 3, 11, 3.</sup> देवामां च Md.

9. 3. 99. 8-82.

पर्युषितेस्तण्डुलैराममाँसेन न नानध्यायाः॥४॥
तथौषिवनस्पतिमूलफ्लैः॥५॥
यत्काण्डमुपाकुर्वात यस्य चानुवाक्यं कुर्वीत न तत्तदह्रधीयीत॥६॥

उपाकरणसमापनयोश्च पारायणस्य तां विद्याम् ॥ ७ ॥ वायुर्घोषवानभूमौ वा तृणसंवाहो वर्षति वा यत्र धाराः प्र-वहेत्॥ ८ ॥

ग्रामारण्ययोश्च सन्धौ॥९॥ महापथे च॥१०॥ विप्रोष्य च समध्ययनं तदहः॥११॥ स्वौरिकमसु च॥१२॥

यथा पादप्रक्षालनात्सादनानुलं हाण्योद्धे ॥ १३॥ तावन्तं कालं नाधीयीताध्यापयद्वा ॥ १४॥

सन्ध्योः ॥१५॥

नथा वृक्षमारूढः॥ १६॥

अप्सु चावगादः॥१७॥

नक्तं चापावृते ॥ १८॥

दिवा चापिहित ॥ १९॥

अविहितमनुवाकाध्ययनमाषाढवासन्तिकयोः॥ २०॥

नित्यप्रश्नस्य चाविधिना ॥ २१ ॥

तस्य विधिः ॥ २२ ॥

1. 3, 11, 12. स्वरक Mr. U. I, II.

अनुलेपनानि P. sec. m., M. U; N., G<sup>1</sup> Mr. U. I., III.

1 3, 11, 17. वावगाढः Md.

I. 3, 11, 13. 'सादनावलेखनानीति G. U<sup>3</sup>
'नोत्सर्जनानुलेपणानीति G. U<sup>2</sup>, 'नोत्सचनानुलेपनानीति G. U<sup>3</sup>.अवलेपनानि Md.,

१. इ. ११. २३-३६.

अकृतप्रातराश उदकान्तं गत्वा प्रयतः शुचौ देशेधीयीत यथाध्याय-मुत्सृजन्वाचा ॥ २३॥

मनसा चानध्याय ॥ २४ ॥

विद्युति चाभ्यग्रायाँ स्तनियत्नायप्रायत्यं प्रतान्ने नीहारे च मानसं परिचक्षते ॥ २५॥

श्राद्धभोजन एवके ॥ २६॥

विद्युत्स्तनियत्नुर्वृष्टिश्चापतौ यत्र संनिपत्युरुयहमनध्यायः॥ २०॥ यावद्गमिन्युदकेत्यंकं॥ २८॥

एकेन द्वाभ्यां वैतेषामाकालम् ॥ २९॥

सूर्याचन्द्रमसोग्रहणं भूमिचलेपखान उल्कायामग्न्युत्पाते च सर्वासां विद्यानाँ सार्वकालिकमाकालम् ॥ ३०॥

अभ्रं चापतों सूर्याचन्द्रमसोः पश्चिष इन्द्रधनुः प्रतिसूर्यमस्यश्च वाते पृतीगन्धं नीहारं च सर्वेष्वतषु तावन्तं कालम् ॥ ३१॥ मुहूर्तं विरते वाते ॥ ३२॥ सलावृक्यामेकस्रक इति स्वप्नपर्यान्तम् ॥ ३३॥

नक्तं चारण्येनग्नावहिरण्ये वा ॥ ३४॥

अननूक्तं चापतौँ छन्दसो नाधीयीत ॥ ३५॥ प्रदोषे च॥ ३६॥

<sup>.</sup>I. 3, 11, 30. भूमिश्रचके N, P. U, N. U, I. 3, 11, 33. साळावृ° G¹, G. U³,³, एक-M. U, Mr. U. I, II, °मिल्काचके P. मृकोल्क इति Md; °पर्यन्तम् Dov. Mss. and Md. M. U, Mr. U. I. II, G. U¹;- च om. I 3, 11, 35. नानुकम् Md.

Md. भाष. धर्मसूत्र ४

1. 3. 22. 20-2018. 27. 2-2

सार्वकालिकमाम्नातम् ॥ ३७॥ यथोक्तमन्यद्तः परिषद्धः ॥ ३८॥ १९॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे त्रथम प्रश्ने तृतीयः पटलः समाप्तः॥ १. ४. १२.

तपः स्वाध्याय इति ब्राह्मणम् ॥ १॥ तत्र श्रृयते । स यदि तिष्टक्षार्थाः इत्यानं वा स्वाध्यायमधीते तप एव तत्तप्यतं तपा हि स्थायाः इति ॥ २॥ अधापि वाजसन्यिवात्रणम् । वक्षयज्ञां ह वा एष यत्स्वाध्याय-

I. 3, II. 37. After this Satra N. U. and Md. add:-

यदि स्पेत व्यवनात । प्रतद्व कुम्मार्ग्यः ।

इतरेषां दांघजातीनां मृषियमण्डयमाजेरणः [माजेकाना गित्ते, वालसम्बद्धाः राष्ट्रः

समदोषम्ब प्रदोषम्ब 📐 🖰 च्याण्यासम्ब ।

यदि हस्ती सवस्तरः।[हिन्तिनः संबर्धः Mil.] स्याप्रश्च (थ्वा वियाप्रस्य च Mil.) यथोपाकृते मन्त्राणामेवमहाष्टे कहतानाम्।

N. U. gives no Come on these Sutras and the analogy of other passages makes it extremely probable that they are interpolations, caused by the vagueness of Sūtra 37. It must however be mentioned, that another old Puna Ms, which was consulted for these passage, exhibits them likewise. Besides, the last Sūtra is found, with slight variations, also in the Hir. S. the

Commutary of which does, however, not notice it. Finally Navada amplita says in his Comm mtary on Vishnu 32, 22:-यदि हम्ती संबन्सरी यदि ज्याघरतथेव चेत्याप-FAFA. I it would seem, that ho also know S. 6 and 7 For the difference between the text of N. U and his quotation may be placed to the score of the habitual inaccuracy of the Hindu Panjus in quoting Nandapandita is a modern writer and very car lass, so that it would be unwise to place these Satras into our text on his authority, especially as the Granth Mss. have no trace of the m. But his testimony, as well as the other points mentioned, show that this interpolation is not of recent date.

1. 4. 12, 1. इति हि बा G , G. U2, 1. 4, 12, 2. पर्नेस्तिष्टमा P, P. U.

स्तस्यैने वष् ारा यत्स्तनयानि यद्विद्योनने यदवरफ्जीने यद्वाता वार्यान । नस्मात्स्तनयाति विद्यात्यमानवस्कृतीन वाने वा वायत्यधीयीनैव वषद्वाराणामच्छम्बद्धारायेति॥३॥

तस्य शाग्वान्तरे वाक्यसमाप्तिः॥४॥

अथ यदि नाना वा वायान्यन वेद्या वियोनेन वात्रस्फूर्नेद्वैकां वर्च-मेकं वा य जुरेकं वा सामहिमन्याहरेड्सुवः सुवः सत्यं तपः श्रद्धायां जहांमीनि वेनन् विनन् हेनाम्येनदहः स्वाध्याय उपाता भवति॥५॥

एवं सत्यायसमयनाविप्रानिषिद्धम् ॥ ६॥

अध्यायानध्याय हापदिशन्ति । नदनथके स्याद्वातसनियत्राह्मणं चेदवेक्षेत ॥ ७॥

आर्यसमयो ह्यगृह्यमानकारणः॥८॥

विद्यां प्रत्यमध्यायः ध्रयने न अध्योग सन्ताणास् ॥ १॥

बाह्यणोत्सा विधयस्तवानुत्पन्नाः पाटाः प्रयोगादनुमीयन्ते ॥ १०॥

यत्र त्र पीन्यपलिधनः प्रवृत्तिनं तत्र जास्त्रमस्ति ॥ ११॥

तदनुवनेमाना नरकाय राध्यानि ॥ १२॥

अथ ब्राह्मणास्ता विधयः ॥ १३॥

नेपां महायज्ञा महासन्त्राणीिन सँस्त्रिनः ॥ १४॥ अहरहर्भनवारिमंनुष्यंभ्या यथाजांकि दानम् ॥ १५॥ १२॥

1. 4, 12. 7. नध्याये Md.; तदुपदेशनमनर्थ

<sup>1, 4, 12, 3</sup> यहाता वाति Md, Mr. U. I. ए प्रा. भि. U'. (axt; स्फूजी वाल वायति । P, P. U. N. U. Mr. U I II: ह ज़ित वा वात वा वायति Md; वाजसनेयी G.Us, I. 4, 12, 10, N. U. M. U., Mr. U. I,

P. U; Mr. U. I. II; चेत् om. N. U, P. U. Mr. U. I, II.

I. 4, 12, 8. अगृह्मभाग G1, M. U., but roo the Com.

II. mako अयोगा (न्योगत्र a soparato Sātra.

1. 8. 12. 1-14.

### १. ४. १३.

देवेभ्यः स्वाहाकार आ काष्ठात्पितृभ्यः स्वधाकार ओदपात्रा-त्स्वाध्याय इति ॥१॥

पूजा वर्णज्यायसां कार्या ॥ २॥

बृद्धतराणां च॥३॥

हृष्टो दर्पति द्रप्तो धर्ममतिकामति धर्मातिकमे खलु पुनर्न-रकः॥४॥

न समावृत्ते समादेशो विद्यते ॥ १५॥

ओंकारः स्वर्गद्वारं तस्माद्वह्माध्येष्यमाण एतदादि प्रतिपद्यत ॥६॥ विकथां चान्यां कृत्वैवं लौकिक्या वाचा व्यावर्तते ब्रह्म ॥७॥ यज्ञेषु चैतदादयः प्रसवाः ॥८॥

लोके च भातिकर्मखेतदादीन्येव वाक्यानि स्युर्यथा पुण्याहँ स्वस्त्यृ-द्विमिति ॥९॥

नासमयेन कृच्छ्रं कुर्वीत त्रिःश्रावणं त्रिःसहवचनमिति परि-हाप्य ॥ १०॥

अविचिकित्सा यावद्वम् निगन्तव्यमिति हारीतः॥ ११॥

न ब हिर्चेदे गतिर्विद्यते ॥ १२॥

समादिष्टमध्यापयन्तं यावदध्ययनसुपसंगृह्णीयात्॥ १३॥ नित्यमहन्तमित्येके॥ १४॥

न गातिर्विद्यते ॥ १५॥

I. 4, 13, 1. देवेभ्यश्च—पितृभ्यश्च G. U,³; पितृभ्यः स्वाहा° G¹; °पात्राद्दाषभ्यः स्वा° N; P, P. U, N. U, M. U, Mr. U. 1, II.; G. U¹,³ divide tho Sūtra into three.

I. 4, 13, 3. M. U. inserts as a Sūtra after this हीनानपीत्येक, but this is a corrupt piece of the Com.

I. 4, 13, 7. N. U. P. join this Sūtra with the next; G. U<sup>1</sup>, joins Sūtras 7-9, as far as वाक्यानि स्य:.

I. 4, 13, 10. P. U, Mr. U. I, II; M.U. begin a new Sūtra with त्रि:आवणं.

I. 4, 13, 15. Md. om. this Sūtra.

2. Y. 23. 94-22 1 24. 9-99

वृद्धानां तु॥ १६॥ ब्रह्मणि मिथो विनियोगे न गतिर्विचते ॥ १७॥ ब्रह्म वर्धत इत्युपदिशन्ति ॥ १८॥ निवेदो वृत्ते संवत्सरे संवत्सरे द्वौ द्वौ मासौ रमाहित आचार्य-कुले वसेद्भयः श्रुतमिच्छान्निति श्वेतकेतुः॥ १९॥ एतेन ह्यहं योगेन भूयः पूर्वस्मात्कालाच्छ्तमकुर्वीति ॥ २०॥ नच्छास्त्रैर्विप्रतिषिद्धम् ॥ २१ ॥ निवेशे हि वृत्ते नैयामिकानि श्रयन्ते ॥ २२॥ १३॥ १. ४. १४.

उ ग्रिहोत्रमातिथयः ॥ १॥ यचान्यदेवंयुक्तम्॥२॥ अध्ययनार्थेन यं चोदयेन्न चैनं प्रत्याचक्षीत ॥३॥ न चास्मिन्दोषं पर्यत्॥४॥ यदच्छायामसंवृत्ती गतिरंव तस्मिन् ॥ ५॥ मातरि पितयांचार्यवच्छुश्रूषा ॥ ६॥ समावृत्तन सर्वे गुरव उपसंग्राह्याः॥७॥ प्रोच्य च समागमे॥८॥ भ्रातृषु भगिनीषु च यथापूर्वमुपसंग्रहणम् ॥ ९॥ नित्या च पूजा यथोपदेशम्॥ १०॥ ऋत्विकञ्चर्रुरिपतृव्यमार् लानवरवयसः प्रत्युत्थायाभिवदेत् ॥ ११॥

I. 4, 13, 19. निवेशे हि वृत्ते Md.

I. 4, 13, 20. °共和汉国制信 N.,P. pr. m ,P. I. 4, 13, 22. 中亚和南南 G. U3.

U., M. U., Mr. U. I.pr.m.II; मकुव-मिति Md; "मकुर्वसित Mr. U. I. sec. m; I. 4, 14, 11. अभिवादयेत् N. U.

<sup>°</sup>मक्वींत  $\mathbf{G^1}$ .,  $\mathbf{G}.~\mathbf{U^2};$   $^\circ$ मकुर्विति  $~\mathbf{G}.~\mathbf{U^1}.$ 

I. 4, 14, 1. G. U<sup>8</sup> joins Sūtra 1-2.

2. 8. 97. 98-80

तूष्णीं वोपसंगृह्णोयार ॥ १२॥ दश र पौरसक्यं पश्चवर्षं तु चारणम्। विवर्षपूर्वः श्रोत्रियः अभिवादनमहिति ॥ १३॥ ज्ञायमाने वयोविशेषे वृद्धतरायाभिवाद्यम् ॥ १४॥ विषमगतायागुरवे नाभिवाद्यम् ॥ १५॥ अन्वारुख वाभिवादयीत ॥ १६॥ सर्वत्र तु प्रत्युत्थायाभिवादनम् ॥ १७॥ अप्रयतेन नाभिवाद्यम् ॥ १८॥ तथाप्रयताय ॥ १९ अप्रयतश्च न प्रत्यभिवदेत्॥ २०॥ पॅतिवयसः स्त्रियः ॥ २१॥ न सोपानद्वेष्टिताद्यारा अवहितपाणिवीभिवादयीत ॥ २२॥ सर्वनाः। स्त्रियो राजन्यवैद्यौ च न नाम्ना ॥ २३॥ मातरमाचार्यदारं चेत्येके ॥ २४ ॥ द्रावर्षश्च ब्राह्मणः रातवर्षश्च क्षात्रियः। पितापुत्री स्म तौ विद्धि तयास्त ब्राह्मणः विता ॥ २५॥ ्रशलमवरवयसं वयस्यं वा पृच्छेत् ॥ २६॥ रुनामयं क्षत्रियम्॥ २७॥

I. 4, 14, 13. Mss. 'air art; but the metre requires the reading given above, which agrees with the practice observable in the ancient verses, where no Sandhi is made at the end of a Pâda.

I. 4, 14, 14. ज्ञायमाने तु Md.

I. 4, 14, 17. 3 om. G. U<sup>2</sup>,3.

I. 4, 14, 18. G. U¹ om. this Sūtra; अप्रयतो नाभि G¹.

I. 4, 14, 19. N. U, P., M, U, G. U<sup>1</sup>. join Sūtras 19-20; but all Mss. of

the Com. except M. U. have before Satra 18 उत्तरे हे सूत्रे निगद्सिंह and a Com. on S 20:G. U<sup>3</sup> joins S. 18-20 and reads तथा प्रयतश्चाप्रयताय.

<sup>1. 4. 14, 20.</sup> अभिवादयंत् N. U.

<sup>1. 4, 14, 22.</sup> शिरावहित G. U¹, M. U.

I. 4. 14, 23 P U, G. U<sup>3</sup> join Sūtras 23-24.

<sup>1 4, 14, 25 ₹</sup>मृता Md ,P. U. text sec. m, P. sec. m, N., G. U² pt. m.

1. Y. 17. 24-21194. 2-18.

अनष्टं वैश्यम् ॥ २८॥ आरोग्यँ श्रद्भम् ॥ २९॥ नासंभाष्य श्रोत्त्रियं व्यत्तिवजत् ॥ ३०॥ अरण्ये च स्त्रियम् ॥ ३१॥ १४॥ ॥ इत्यापस्तम्बीयधर्भसृत्रे प्रथमे प्रश्ने चतुर्थः पटलः समाप्तः॥

#### १. ५. १५.

उपासने गुरूणां वृद्धानामतिथीनां होने जप्यक्रमीण भोजन
आचमने खाध्याये च यज्ञोपवीती स्यात्॥१॥
भूमिगतास्वप्याचम्य प्रयतो भवति॥२॥
यं वा प्रयत आचामयेत्॥३॥
न वर्षधारास्वाचामेत्॥४॥
तथा प्रदर्शदकं॥५॥
तक्षाभिश्चाकारणात्॥६॥
रिक्तपाणिवयस उद्यम्याप उपस्पृशंत्॥७॥
शक्तिविषये न सुहृतंभप्यप्रयतः स्यात्॥८॥
नग्नो वा॥९॥
नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते॥१०॥
उत्तीर्य त्वाचामेत्॥११॥
नाप्रोक्षितमिन्यनमग्नावादध्यात्॥१२॥
मृदस्वस्तरे चासँसपृश्चात्रन्यानप्रयतो मन्येत॥१३॥
तथा तृणकाष्ठेषु निखातेषु॥१४॥

<sup>1. 4, 1431.</sup> N. U. G.U., Mr. U. 1, 11, G. U. Com.; आचासेत् G. G. U., texq. joins this S. with the preceding. 1. 5, 15, 14. त्रिण G.; निघातेषु G. U. 4. 1. 5, 15, 3. आध्रमयेत् M. U. bext, G.U.,

2. 4. 94. 94-23124.2-0

प्रोक्ष्य वास उपयोजयेत् ॥ १५॥ शुनोपहतः सचेलोवगाहेत ॥ १६॥ प्रक्षाल्य वा तं देशमग्रिना सँस्पृत्य

प्रक्षाल्य वा तं देशमग्निना सँस्पृश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ चाचम्य प्रयतो भवति॥१७॥

अग्निं न ध्यत आसीदेत्॥ १८॥

इः मात्रादित्येके ॥ १९॥

न चैनमुपधमेत्॥ २०॥

खट्टायां च नापदध्यात्॥ २१॥

प्रभूतैधोदके ग्रामे यत्रात्माधीनं प्रयमणं तत्र वासो धाम्यों ब्राह्मणस्य ॥ २२॥

मूत्रं कृत्वा पुरीषं वा मूत्रपुरीषलेपानन्नलेपानुच्छिष्टलेपान्रेतसश्च ये लेपास्तान्प्रक्षाल्य पादौ चाचम्य प्रयतो भवति ॥ २३ ॥ १५ ॥

4.2. 25.

तिष्ठन्नाचामेत्प्रह्रां वा॥१॥

आसीनास्त्रियां मेस्ट्रियां मेराद्भिः॥२॥

विरोष्टौ परिमुजेत्॥ ४॥

द्विरित्येके ॥ ४॥

सकुदुपस्पृशेत्॥ ५॥

द्विरित्येके ॥ ६॥

दक्षिणेन पाणिना सन्यं प्रोक्ष्य पादौ शिरश्चेन्द्रियाण्युपस्पृशै-

I. 5, 15, 16. सचेको N. U.

text, धरम्याः धरमयक्तः G. U8 Com.

I. 5. 15, 18. N. om. Sūtras 18-23.

I. 5, 15, 22. धर्मः धर्मः G. U².-Com;

बम्म्यः धन्नर्थः G. U¹ Com.; धामें G.U³.

<sup>1. 5, 16, 7.</sup> पाणीपादा N. .U.;-G. U<sup>8</sup> divides the Sūtra into three.

अथाप उपस्पृशेत्॥ ८॥
भोक्ष्यमाणस्तु प्रयतोपि द्विराचामेद् द्विः परिमृजेत्सकृदुपस्पृशेत्॥९॥
इयावान्तपर्यन्तावोष्ठावुपस्पृश्याचामेत्॥ १०॥
न इमश्रुभिरुच्छिष्टो भवत्यन्तरास्यं सद्भिर्यावन्न इस्तेनोपस्पृशिति
॥ ११॥
य आस्याद्विन्दवः पतन्त उपलभ्यन्ते तेष्वाचमनं विहितम्
॥ १२॥

ये भूमौ न तेष्वाचामेदित्येके ॥ १३ ॥
स्वमै क्षवर्थो शृङ्खाणिकाश्र्वालम्मे लोहितस्य केशानामग्नेगीवां
बाह्मणस्य स्त्रियाश्रालम्मे महापथं च गत्वामेष्यं चोपस्पृश्याप्रयतं च मनुष्यं नीवीं च परिधायाप उपस्पृशेत् ॥ १४ ॥
आर्द्रं वा शक्कदोषधीभूमिं वा ॥ १५ ॥
हिंसार्थेनासिना माँसं छिन्नममोज्यम् ॥ १६ ॥
दिन्नरपृपस्य नापच्छिन्यात् ॥ १७ ॥
यस्य कुले न्नियेत् न तन्नानिर्देशे मोक्तव्यम् ॥ १८ ॥
तथानुत्थितायाँ स्तिकायाम् ॥ १९ ॥
अन्तःशवे च ॥ २० ॥
अप्रयतोपहतमन्नम्नप्रयतं न त्वमोज्यम् ॥ २१ ॥
अप्रयतोपहतमन्नम्नप्रयतं न त्वमोज्यम् ॥ २१ ॥
अप्रयतेन तु शहेणोपहृतमभोज्यम् ॥ २२ ॥

यसिँआन्ने केदाः स्यात्॥ २३॥

<sup>1 5, 16, 9.</sup> G1 adds द्विरित्येके.

I. 5, 16, 10. शाबा° N. U, Md.; 'पर्थान्तां आव° G. U³ pr. m.

I. 5, 16, 11. G. U¹,³ make यावल-क्षति
 a separate Sūtra; अन्तरास्ये सद्भिः om.
 G. U³; उपस्पृशेष् Md.

<sup>1. 5, 16, 13.</sup> ये भूमों न तेष्वाचममं विदितं

ये भूमी न तेष्वाचामेदित्येक Md.

 <sup>5, 16, 14,</sup> सिंघाणिका° N. U; शिंघाणिका N., P. U, Md, Mr. U. I, II, G. U³;
 शिखाणिका G¹; °श्रुवाळंभे G¹, G. U³.

<sup>1. 5, 16, 21.</sup> अप्रयतोपहतं P., N., N. U.: but the Com. स्पृष्ट्-

2. 4.98. 24-3219 W. 2-C

अन्यद्वामध्यम् ॥ २४॥ अमेध्यैरवमृष्टम् ॥ २५॥ कीटो वामेध्यसेवी ॥ २६ ॥ मूषकलाङ्गं वा ॥ २७॥ पदा बोपहतर्॥ २८॥ सिचा वा॥ २९॥ शुना वापपात्रेण वा दृष्टम् ॥ ३० ॥ सिचा वोपहृतम्॥ ३१॥ दास्या वा नक्तः।हिन्द् ॥ ३२॥ भुञ्जानं वा॥ ३३॥ १६॥

**?**. **4**. **?9**.

यत्र शुद्र उपस्पृशेत्॥१॥ अनहिंद्रिर्वा समानपङ्की ॥ २॥ मुआनेषु वा यत्रान्त्थायोाच्छष्टं प्रयच्छेदाचामेद्वा ॥ ३॥ कुत्सियत्वा वा यत्रान्नं दसुः॥ ४॥ मनुष्येरवद्यातमन्यैर्वामध्यैः॥ ५॥ न नावि भुञ्जीत ॥ ६॥ तथा प्रासादे॥ ७॥ कृतभूमौ तु भुञ्जीत ॥ ८॥

I. 5, 16, 25. अवसृष्टं N., P. pr. m., P. U, I. 5, 16, 31. अपरिहितस्य add the Dev. M. U., but the Com. स्पृष्टम्.

<sup>1. 5, 16, 26.</sup> वामेध्य सेवी-शुना वा, S. 26-30, om  $G^1$ .

I. 5, 16, 28. N. U. joins this with the preceding Sutra.

I. 5, 16, 30. स्प्रष्टं Md.

Mss., according to G. U<sup>1</sup>,<sup>2</sup>, the word belongs to the Com.

<sup>1. 5, 17, 3.</sup> अनुस्थाय G<sup>1</sup>, P., P. U. N. U., Md, M. U., Mr. U. I, II.

I. 5, 17, 4. वा om. G. U<sup>2</sup>, 8.

I. 5, 17, 8. 3 om. Md.

2. 4. 24. 9-26.

ट नात्रांते सुन्मये भोक्तव्यः ॥ ९॥ आप्रीतं चेदिभिद्यधे ॥ १०॥ पारे- ष्टं लीहं मयतः ॥ ११ ॥ निर्लिवितं दारुमयम् १२॥ यथागमं यज्ञे ॥ १३॥ नापणीयमन्नमश्रीयात्॥ १४॥ तथा सानाममासमधुलवणानीति परिहाप्य ॥ १५॥ तैलसर्पिषी तूपयोजयेदुदकेवधाय॥ १६॥ कृतासं पर्षितमखाद्यापेयानाद्यः ॥ १७॥ शुक्तं च॥ १८॥ फार्रेक्ट्रिश्चकतण्डुलकरम्भरुजसभक्तुशाकमाँसपिष्टक्षीरविकारीष-धिवनस्पतिमूलफलवर्जः ॥ १९ ॥ शुक्तं चापरयोगः ॥ २०॥ सर्वं मद्यम्येयम्॥ २१॥ तथैलकं पयः ॥ २२ ॥ उष्ट्रीक्षीरमृगीक्षीरसन्धिनीक्षीरयमसूक्षीराणीति ॥ २३ ॥ धेनोश्चानिर्दशायाः॥ २४॥ तथा कीलालीषधीनां च॥ २५॥ करः पलण्डपरारीकाः ॥ २६॥

I. 5, 17, 10. आप्तिद्रमधे N. U.; अपिद्रमधे G.  $U^1$ ; आविद्रमधे Md.

I. 5, 17,11. कोई G¹, G. U³, G. U¹ text,

<sup>·</sup> G. U² pr. m.; छोहितं Md.

I. 5, 17, 15. रसानामाममांसं Р., N.;
 °नामाँसं N. U; रसानाम्ममास G. U¹;
 रसानामामंस G¹.

I. 5, 17, 18. 雪 om.Md; 氣病 G.U<sup>3</sup>,M.U.

I. 5, 17, 19. करंब° P. U. pr. m, G¹, M. U. text.

I. 5, 17, 22. 或或或 Grantha Mss.

I. 5, 17, 25. वनस्पतीनां add P. U., N.

<sup>1. 5, 17, 26.</sup> कालझ N. U.; कलझ G.U²; पलांडु Dev. Mss.; पळारीकाः Md, G. Com. pr. m.

9 4. 90. 20-29.

यचान्यत्यां स्टिन्स्ते ॥ २७ ॥

क्याक भोज्यमिति हि ब्राह्मणम् ॥ २८ ॥

एकखुरोष्ट्रगन्यव्याद्धद्धकरकारभगवाम् ॥ २९ ॥

धेन्वनडुहोर्भक्ष्यम् ॥ ३० ॥

मेध्यव्याद्धक्रिक्षिः वि वाजसनेयकम् ॥ ३१ ॥

कुक्कुटो विकिराणाम् ॥ ३२ ॥

कृव्यादः ३४ ॥

हँसभासचक्रवाकसुपर्णाश्च ॥ ३५ ॥

कृश्वकौश्चवार्धाणसल्हमणवर्जम् ॥ ३६ ॥

पश्चनखानां गोधाकच्छपश्चाविद्च्छल्यकखङ्गकारापृतिखषवर्जम्

अभक्ष्यश्चेटो मत्स्यानाम् ॥ ३८ ॥

सर्पर्शार्षी मृदुरः कव्यादो ये चान्ये विकृता यथा मनुष्य
शिरसः ॥ ३९ ॥ १७ ॥

# ॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे प्रथमे प्रश्ने पश्चमः पटलः समाप्तः॥

I. 5, 17, 30. कारणान्दक्यम् N. U. according to the Hir. Dh. S.

<sup>1. 5, 17, 31.</sup> मेध्यं मांसमा N. U; वाजस-नेयिकम् N. U; G. U<sup>3</sup>.

I. 5, 17, 33. छवः Mr. U. I II.

<sup>1. 5, 17, 34.</sup> ऋज्यादाः G¹, G. U²,³ Com.: G. U¹ joins Sutras 34-35.

I. 5, 17, 35. 'सारस' instead of भास' N.U.

I. 5, 17, 36. वाश्रीणस<sup>°</sup> Md.; कुरुंच<sup>°</sup> Md; कोञ्च is a vedic nom. dual, not a

plural, as the Com- holds.

<sup>1. 5, 17, 37.</sup> श्वाविच्छल्यक Mr U.I., pr. m. Mr. U. II., N,P,M.U., montioned in the Com. विदश C¹, C. U², approved of in the Com.; विद्ध्श G. U¹; प्रतिद्ध प॰ G¹; G. U¹.

<sup>1. 5, 17, 38.</sup> G. III, joins Sütras 38-39.

<sup>1. 5, 17, 39.</sup> सप्तर्शार्था N., N. U., P. U, M. U, Mr. U. I, II; °षों (३. U³; मृद्रः P. U, M. U, G. U³; मृदरः N. U.

#### ₹. ₹. ₹८.

मध्वामं मार्गं माँसं भूमिर्मूलफलानि रक्षा गव्युतिर्निवेशनं युग्य-घासश्चोग्रतः प्रतिगृह्याणि ॥ १॥ एतान्यपि नानन्तेवास्याहृतानीति हारीतः॥२॥ आमं वा गृह्णीरन् ॥ ३॥ कृतान्नस्य वा विरसस्य ॥ ४ ॥ न सुभिक्षाः स्युः॥५॥ स्वयमप्यवृत्तौ सुवर्ण दत्त्वा पशुं वा सुञ्जीत ॥ ६॥ नात्यन्तमन्ववस्यत्॥७॥ वृत्तिं प्राप्य विरमेत्॥ ८॥ त्रयाणां वर्णानां क्षत्रियप्रभृतीनां समावृत्तेन न भोक्तव्यम्॥९॥ प्रकृत्या ब्राह्मणस्य भोक्तव्यं कारणादभोज्यम् ॥ १०॥ यत्राप्रायश्चित्तं कमसिवते प्रायश्चित्तवति ॥ ११ ॥ चरितानिर्वेषस्य भोक्तव्यम्॥ १२॥ सर्ववर्णानाँ स्वधर्मे वर्तमानानां भोक्तव्यँ शृद्धवर्जामित्येके ॥ १३॥ तस्यापि धर्मोपनतस्य ॥ १४ ॥ सुवर्णं दत्वा पशुं वा भुञ्जीत नात्यन्तमन्ववस्येद्वत्तिं प्राप्य वि-

रमेत्॥ १५॥ सङ्घान्नमभोज्यम्॥ १६॥ परिकृष्टं च॥ १७॥

<sup>\*</sup>U, N. U, M. U, Mr. U. 1, II.

divides Sūtra 6 into three and om. G. U2 text. joins Sūtras 7-8.

<sup>1. 6, 18, 11.</sup> यत्र मा° N. U., G¹.

I. 6, 18, 1 प्रतिप्रद्याणि P: "प्राद्य" G1, P. | I. 6, 18, 12. "निर्वेशस्य Dev. Mss., except N., P.

I. 6, 18, 3-8. N. U. joins Sütras 3-4, ति. 6, 18, 13. वर्तमानानां च Md. शूद्रवर्जम्

I. 6, 18, 16. न भोज्यं P. U, M. U; G. U,1 joins Sūtras 16-17.

१. ६. १८-३३ । १८-१.

सर्वेषां च शिल्पाजीवानाः ॥ १८॥ ये च श्राह्माह्माद्धि ॥ १९॥ ये चाधिम्॥ २०॥ भिषक् ॥ २१ ॥ वार्धुषिकः ॥ २२ ॥ दीक्षितोत्रीतराजकः॥ २३॥ अग्रीषोमीयसँस्थायामेव ॥ २४ ॥ हुतायां वा वपायां दीक्षितस्य भोक्तव्यम्॥ २५॥ यज्ञार्थे वा निर्दिष्टे वोषाद्भञ्जीरान्निति हि ब्राह्मणम् ॥ २६ ॥ क्रीबः॥ २७॥ राज्ञां प्रैषकरः ॥ २८ ॥ अहवियांजी ॥ २९॥ चारी ॥ ३०॥ अविधिना च प्रविततः॥ ३१॥ यश्चाग्रीनपास्यति ॥ ३२॥ यश्च सर्वान्वर्जयते सर्वान्नी च श्रोत्रियो निराकृतिर्वृषलीपतिः ॥ ३३ ॥ १८ ॥

#### १. ६. १९.

# मत्त उन्मत्तो बद्धोणिकः प्रत्युपविष्ठो यश्च प्रत्रुपवेशयते तावन्तं कालम् ॥१॥

- I. 6, 18, 18. च om. P. U, M. U, Mr. U. I, II; जीविनाम् the same.
- I. 6, 18,25. ar om, G.U<sup>2</sup> text and Com.
- I. 6, 18, 26. arom. N. U; fa om. P. N, Mr. U. I, II, P. U., N. U, G. U<sup>3</sup>, 3.
- I. 6, 18, 28. प्रेषकर: G¹, G. U², ³, M. U. Com.; प्रेषक: P. pr. m., N., P. U. text प्रेषक: M. U. text.
- I. 6, 18, 30. चारकी G. U², G. U³.
- I. 6, 18, 31. प्रव्रजिता: P. U., Mr. U. I; प्रव्रजतो Md.
- I. 6, 18, 33 वर्जयेश्स° Md; G. U² divides the Sūtra into two, beginning the second with सर्वाक्षी.
- I. 6, 19, 1. बद्धणिकः, प्रत्युपवेशयीत Md.

क अञ्चानः॥ २॥ य ईप्सेदिति कणवः ॥ ३॥ पुण्य इति कौत्सः॥ ४॥ यः कश्चिद्दचादिति वार्ष्यायणिः॥५॥ यदि ह रजः स्थावरं पुरुषे भोक्तव्यक्षः थ चेचलं दानेन निर्देशो भवति॥६॥ शुद्धा भिक्षा भोक्तव्यैककुणिकौ काण्वकुत्सौ तथा पुष्करसादिः सर्वतोपेतं वार्ष्यायणीयम्॥८॥ 11911 पुण्यस्येप्सतो भोक्तव्यम्॥९॥ पुण्रस्थाध्य नीप्सतो न भोक्तव्यम् ॥ १०॥ यतः कुतश्चाभ्युचतं भोक्तव्यन् ॥ ११ ॥ नाननियोगपूर्वमिति हारीतः॥ १२॥ अथ पुराणे श्लोकावुदाहरन्ति। उद्यतामाहृतां भिक्षां पुरस्तादप्रवेदिताम्। भोज्यां मेने प्रजापतिरपि दुष्कृतकारिणः॥ न तस्य पितरोक्षन्ति दश वर्षाणि पश्च च। न च हव्यं वहत्यग्रियस्तामभ्यधिमन्यत इति ॥ १३॥ चिकित्सकस्य मृगयोः शलयकुन्तस्य पाशिनः। कुलटायाः षण्डकस्य च तेषामन्नमनाद्यम् ॥ १४॥

श्रद्धापूर्त तु श्रिद्धापूर्तस्य Md. ]भोक्तव्यं चोर-स्यापि विशेषतः। न त्वेव बहुयाज्यस्य यश्चोप-पनयते बहुनिति॥

But the Grantha Mss. show no trace of it and the com. neither explains nor refers to it.

I. 6, 19, 14. पण्डकस्य G. U<sup>1,8,8</sup>.

I. 6, 19, 5. कश्चन P.; कश्चिदिति  $G^1$  बार्स्या- I. 6, 19, 13. अभ्यवमन्यतं Dovanāgarī यणीय: G. U¹.

I. 6, 19, 6. यदि हि N, P. pr. m., P. U.,

<sup>•</sup> N. U., Mr U. I, II; यदि रज G. U1; यदि रह रज $^{\circ}$  G. U $^{3}$ .

<sup>1.</sup> 6, 19, 7 काण्वपष्करसादी  $G^{1}$ .

I 6.19, 8. सर्वतोपेतिमिति  $G. U^1$ .

I. 6, 19, 9. °नीपिसतो G. U¹,², ³, P. sec. m.; but see the com.

I. 6, 19, 12. नाननुयोग° Md., N. U; नानुनुयोग° G1.

Mss; After this Sūtra, N. U., P. U., M. U., Mr. U. I, II, Md. insert another verse:—

1. 4. 19. 24 1 4. 202-4.

अधाप्तुदाहरान्त । अन्नादे भ्रणहा मार्ष्टि अनेना अभिदाँसित । स्तेनः प्रमुक्तो राजिन याचन्ननृतसंकर इति ॥ १५ ॥ १९ ॥ ॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे प्रथमे प्रश्ने षष्टः पटलः समाप्तः ॥ १. ७. २०.

नेमं लौकिकमर्थं पुरस्कृत्य धर्माश्चरेत्॥ १॥
निष्फला ह्यभ्युदये भवन्ति॥ २॥
तद्यथाम्ने फलार्थे निर्मिते छाया गन्ध इत्यन्तपद्यते।
एवं धर्मं चर्यमाणमर्था अन्तरपद्यन्ते॥ ३॥
नो चेदनृतपद्यन्ते न धर्महानिर्भवति॥ ४॥
अनस्युर्दुष्प्रलम्भः स्यात्कुहकदाठनास्तिकचाठवादेषु॥ ५॥
न धर्माधर्मी चरत आवँ ख इति । न देवगन्धर्वा न पितर इत्याचक्षतेयं धर्मीयमधर्म इति॥ ६॥

I. 6, 19, 15. The text is that of N; G, G. U1'3 have the same, but °संगर इति; G. U<sup>2</sup> reads first 'संकर, which was corrected to संगर and then again changed to संकर; regarding the correct reading see the com.-M. U. has first the Sütra abbreviated in the manner, common in southern Mss., अथाप्युदाहरंति अन्नादे भ्रूणहा माष्टि कर इति ॥ Then follows an interpolation, परयो भार्यापचारिणी गुरी शिष्यश्च याज्य and in the the margin श्रात्वक्ष स्तेनो राजनि किल्विपं । अनेनाभिशंसित स्तेन: प्रमुक्ता राजनि याच बनुतं संकर इति । In Mr. U. I. II, P. U., P., Md. the interpolation is mixed up with the text: अञ्चादे श्रणहा मार्छि पत्यो भाषाप-चारिणी। गुरो शिष्यश्च त्याज्यश्चरिववक्ष स्तेने। राजनि [राजनिति Md.] राजनि किस्विषम्

- P. U., Mr. U. !. II. ] स्तनः प्रमुक्तां राजनि अनेना अभिशासित । याचबनृतसंकर इति ॥ N. U. text has apparently had the same reading, which however has been mixed up with the Com. The latter, as given in the Grantha Mes., N. U., M. U., and Mr. U. II does not not notice the interpolated words, and all Mss. of the com. state that स्तेनः प्रमुक्ता राजनि is the third pāda.
- I. 7, 20, 1. M. U., Ms. U. I, II, join Sūtras 1-2.
- I.7, 20, 3. इस्प्रन्त्पद्यते G. U<sup>3</sup>; इत्यत्नूपद्यत P. G<sup>1</sup>, इत्यन्पद्यन्ते N. U., P. U.; धर्ममपि Dovanâgari Mss.
- I. 7, 20, 4. G.U¹ joins this Sūtra with the preceding; मो चेदनृत्पद्य≓ते om.Md
- 1.7,20, 5. अनुसूयुः;G¹., G. U¹'2'3. text, M. U. text.

9. 4. 20. 4-98 14. 29. 2-4.

यत्त्वार्याः क्रियमाणं प्रशॅसन्ति स धर्मा यद्गईन्ते सोधर्मः॥७॥ सर्वजनपदेष्वेकान्तसमाहितमार्याणां वृत्तं सम्यग्विनोतानं

वृद्धानामात्मवतामलोलुपानामदाम्भिकानां वृत्तसाद्द्यं भजेत एवमुभौ लोकावाभ जयति ॥९॥॥८॥ अविहिता ब्राह्मणस्य वणिज्या॥१०॥

आपदि व्यवहरेत पण्यानामपण्यानि व्युदस्यन् ॥ ११॥

मनुष्यान्रसान्रागान्गन्धानन्नं चर्म गवां वद्याँ श्रेष्मोदके तोकम-

किण्वे पिष्पिलिमरीचे धान्यं माँसमायुधँ सुकृताशां च ॥ १२॥ तिलतण्डुलाँस्त्वेव धान्यस्य विशेषण न विक्रीणीयात् ॥ १३॥ अविहितश्चेतेषां मिथो विनिमयः ॥ १४॥ अन्नेन चान्नस्य मनुष्याणां च मनुष्यै रसानां च रसैर्गन्धानां च

गन्धैर्विद्यया च विद्यानाम् ॥ १५॥ अक्रीतपण्यैर्घ्यवहरेत ॥ १६॥ २०॥

१. ७. २१.

मुञ्जबल्बजैर् लफ्लैः॥१॥
तृणकाष्ठेरविकृतैः॥२॥
नात्यन्तमन्ववस्येत्॥३॥
वृत्तिं प्राप्य विरमेत्॥४॥
न पतितैः संव्यवहारो विद्यते॥५॥

I. 7, 20. 7, यरवा° G¹., G. U.¹,²,³. P. sec. m., Md; यं N., P. pr. m., P. U., N. U., M. U., Mr. U. I, II, यं गईन्ते the same; G. U³ om. the second relative clause.

I. 7, 20, 8, G. U<sup>8</sup> joins Sūtras 8-9; N. U.adds स्वधर्मनिरतानां before सम्यग्वि°

I. 7, 20, 12. °fqcqeft P. U., N. U., N., M, U., Mr. U. I, IIfqfcqeft G. U¹;

मरीचि G¹, G. U³, M. U.; मरीच G. U¹ sec, m.; मरिचे. P. U., Mr. U. I, II, Md.; आयुधान् Md.

I. 7, 20, 16. G. U<sup>2</sup>, M. U. join this Sūtra with I. 7, 21, I.

I. 7, 21, 3, G. U¹ joins Sūtras 2-4,
 P. U., M. U., Sūtras 3-4; अत्यान्सं
 G. U² text,

तथापपात्रैः॥६॥ अथ पतनीयानि ॥ ७॥ त्तेयमाभिशस्तयं पुरुषवधो ब्रह्मोज्झं गर्भशातनं मातुः पितुरिति योनिसंबन्धे सहापत्ये स्त्रीगमनँ सुरापानमसंयोगसंयोगः॥ ८॥ गुर्वीसाविं गुरुसिंव च गत्वान्याँश्च परतल्पान ॥ ९॥ नागुरुतल्पे पततीत्येके ॥ १०॥ अधर्माणां तु सततमाचारः ॥ ११॥ अथाद्याचिकराणि ॥ १२॥ श्रुद्रगमनमायस्त्रीणाम् ॥ १३॥ प्रतिषिद्धानां माँसभक्षणम् ॥ १४ ॥ श्रुनो मन्ष्यस्य च कुक्कुटस्कराणां ग्राम्याणां क्रव्यादसार ॥१५॥ मन्ष्याणां मूत्रपुरीषप्राशनम् ॥ १६॥ शुद्रोच्छिष्टमपपात्रागमनं चार्याणाम् ॥ १७॥ एतान्यपि पतनीयानीत्येके ॥ १८॥ अतोन्यानि दोषवन्त्यशुचिकराणि भवन्ति ॥ १९॥ दोषं बुद्ध्वा न पूर्वः परेभ्यः पतितस्य समाख्याने स्याद्वर्जयेन्वेनं धर्मेषु ॥ २०॥ २१ ॥

# ॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे प्रथमे प्रश्ने सप्तमः पटलः समाप्तः ॥

<sup>1. 7, 21, 8.</sup> आभिश्वस्यं N., N.U., P.; P. U., M.U.; असंयोगि° M. U.text.G.U³.

I. 7, 21, 9. °सखीं both times G¹, Md, P. U., G. U³; गुर्वीसखीं N, but see the Com; गुरुतस्थान् M. U. text.

<sup>.</sup>I 7, 21, 13, शूद्रीग° G. U³ text.

I. 7, 21, 14. प्रतिषिद्धानां च Md.

I. 7, 21, 15. \( \frac{1}{2} \) om. Devan\( \frac{1}{2} \) om. S\( \frac{1}{2} \) in S\( \frac{1}{2} \) in S\( \frac{1}{2} \).

<sup>1. 7, 21, 16.</sup> मनुष्याणां **च M**d.

<sup>1. 7, 21, 18.</sup> प्तान्येव G. U1,2.

₹. ८. २१. 9-6.

#### १. ८. २२.

८ ध्यात्मकान्योगाननुतिष्ठेन्न्यायसाँहताननैश्चारिकान् ॥ १॥ आत्मलाभान्न परं विचते ॥ २॥ तत्रात्मलाभोयाञ्छुद्राह्झह्यामः॥३॥ पूः प्राणिनः सर्व एव गुहाशयस्य। एल्टिए।। द्राय्य विकल्मषस्य। अचलं चलनिकेतं येनुतिष्ठन्ति तेमृताः॥ ४॥ यदिदमिदि हेदि ह लोके विषयमुच्यते। विध्य कविरेतदनुतिष्ठेद्गहारायम्॥ आत्मन्नेवाहमलब्ध्वैतिद्धितं सेवस्व नाहितम्। अथान्येषु प्रतीच्छामि साधुष्ठानमनपेक्षया। महान्तं तेजसस्कायँ सर्वत्र निहितं प्रभुम् ॥ ६ ॥ सर्वभूतेषु यो नित्यो विपश्चिदमृतो ध्रवः। अनङ्गोराब्दे धार्याये स्पर्राश्च र स्त्राष्ट्रकृतिः। स सर्व परमा काष्टा स वैषुवतँ स वै वैभाजनं पुरम् ॥ ७ ॥ तं योनुतिष्ठेत्सर्वत्र प्राध्वं चास्य सदाचरेत्। दुर्दर्श निपुणं युक्तो यः पर्यत्स मोदेत विष्टपे ॥ ८॥ २२॥

<sup>1. 8,220,1.</sup> आध्यास्मिकान्यो Md., P. sec. m., but see the Com., अथाध्या M.U. text; सहितान् P,U.,M.U.,Mr.U.I,II.

I. 8, 22 4. L, a, येव G. U<sup>8</sup> text; L. c, वाक्चलं चल° G<sup>1</sup>.

I. 8, 22, 5. L. a,एदिदिमि° G. U¹ text; दिमिति G¹; विषय उ° G. U⁵ text; तेवध्य • Md. The proper division of the words in L.a probably is यत्। इदम्। इत्। इह। होके। In L.b, अवध्य is probably thr original reading, because विध्य is against the metre

and अवध्त is one of the old names for a जीवनमुक्त,

I. 8, 22, 6. L, a, अस्रब्धेतत् P. U; Mr. U. I. II, G. U², N, G¹; स्वेवस्व G. U²; L. b, साधिष्ठानं G. U¹ text स्वाधिष्ठानं G¹; L. c, तेजस्कायं Dev. Mss. of, the Com; महान्तं विभुमारमानं सर्वत्र G. U³.

I. 8, 22, 7, वेषुवंतं P. U, Mr. U. I, II; वे om. the same. Read अस्पर्शक्ष, as the metre requires.

I. 8, 22, 8. P, N.U. add इति at the end

१. ८. २३. १−६.

### १. ८. २३.

आत्मानं चैव सर्वत्र यः पश्येत्स वै ब्रह्मा नाकपृष्ठे विराजित ॥१॥ निपुणोणियान्बिद्धोण्णीया यः सर्वमावृत्य तिष्ठति । वर्षीयाँश्च पृथिव्या ध्रवः सर्वमावृत्य तिष्ठति । स इन्द्रियेर्जगतोस्य ज्ञानादन्योनन्यस्य ज्ञेयात्परमेष्ठी विभाजः । तस्मात्कायाः प्रभवन्ति सर्वे स मूलँ शाश्वितिकः स नित्यः ॥२॥ दोषाणां तु विनिर्घातो योगमूल इह जीविते । निर्द्धत्य भूतदाहीयान्क्षेमं गच्छित पण्डितः ॥३॥ अथ भृतदाहीयान्क्षेमं गच्छित पण्डितः ॥३॥ अथ भृतदाहीयान्क्षेमं गच्छित पण्डितः ॥३॥ कोषो हर्षो रोषो लोभो मोहो दम्भो द्रोहो मृषोयमत्याशपरी-वात्वस्या काममन्यू अनात्म्यमयोगस्तेषां योगमूलो निर्घातः॥५॥ अकोषोहर्षोरोषोलोभोमोहोदम्भोद्रोहः सत्यवचनमनत्याशोपैशुनमत्य्या संविभागस्त्याग आर्जवं मार्दवँ शमो दमः सर्वभूतै-रिवरोधो योग आर्यमावश्चँसं तुष्टिरिति सर्वाश्रमाणाँ समय-पदानि तान्यनुतिष्टन्विधना सार्वगामी भवित ॥६॥२॥॥२३॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मस्त्रत्रे प्रथमे प्रश्नेष्टमः पटलः समाप्तः॥

be read.

I. 8, 23, I. The text probably had originally the Vedic neuter plural सर्वस्ता which the metre requires.

I. 8, 23, 2. L. a, विसोर्णायास्सर्व G¹, G. U³; L. c, स om. G. U³; अन्यो om. G. U³; अन्योन्यस्य N.,G¹,G. U¹ text;
 I. d, कायाद्या: G¹; नित्य: क: Md.

I. 8, 23, 3.निर्धातो all Mss, except G¹, G. U¹'²; मृतदाहादीन् N, U. text भृत-दाहान् P. sec. m., Md; निहत्य Grnatha Mss.; N. om. भृत-पण्डितः The metre requires योगमुळेह to

I. 8, 23, 4. अथ om. N.

I. 8, 23, 5. आनात्म्यं Md., G. U.1 text G.U<sup>8</sup> text and Com आनात्मिकम्, G<sup>1</sup>.

I. 8, 23, 6. 'शोपेशुनमन' om. G. U³ text and Com; आर्यवम् Dev. Mss. of the Com. and Md.;आडर्जवमाईवं G¹, G. U₃; आनृशंस्यं P, Md, G¹, P. U, text; Mr. U. 1, 11 text; आनृशंन्वसं G. U³. text; but see the Com.; विधाना G. U³ text; सवेगामी G. U²,³ text, but see the Com.

₹. S. ₹¥. ₹-96.

### १. ९. २४.

क्षत्रियँ हत्वा गवाँ सहस्रं वैरयातनार्थं दचात् ॥ १॥ रातं वैरुये ॥ २॥ दश शुद्रे ॥ ३॥ ऋषभश्चात्राधिकः सर्वत्र प्रायश्चित्तार्थः॥४॥ स्त्रीषु चैतेषामेवम् ॥ ५ ॥ पूर्वयोर्वर्णयोर्वेदाध्यायँ हत्वा सवनगतं वाभिशस्तः॥६॥ ब्राह्मणमात्रं च॥७॥ गर्भं च तस्याविज्ञातम्॥८॥ आत्रेयीं च स्त्रियम्॥९॥ तस्य निर्वेषः ॥ १०॥ अरण्ये कुटिं कृत्वा वाग्यतः शवशिरध्वजोधेश धारेहिमधानाभ्यु-परिजान्वाच्छाद्य ॥ ११ ॥ तस्य पन्था अन्तरा वर्त्मनी ॥ १२॥ दृष्ट्वा चान्यमुत्कामेत्॥ १३॥ खण्डेन लोहितकेन दारावेण ग्रामे प्रतिष्ठेत ॥ १४॥ कोभिशस्ताय भिक्षामिति सप्तागाराणि चरेत्।। १५॥ सा वृत्तिः॥१६॥ अलब्धोपवासः ॥ १७॥

गाश्च रक्षेत्॥ १८॥

<sup>1. 9, 24, 4.</sup> प्रायश्चित्तार्थम् P., N, G. U¹ | I. 9, 24, 14. छोहितकेन P., खंडन P. pr.m pr. m., G. U<sup>8</sup>; सर्वत्र तु G<sup>1</sup>.

I. 9, 24, 8. गर्भ वा विज्ञातं Mr. U. I, II.

<sup>1. 9, 24, 10.</sup> निर्वेश: N. U,

<sup>1. 9, 24, 11.</sup> कुटी N. U., G, U<sup>3</sup>., G, U<sup>2</sup> doubtful; शवशिरो° Md.

I. 3, 24, 12. पान्थान्तरा G. U<sup>1/3</sup>.

corrected to °खण्डनखेन; शरावेण वा Md.; ग्रामे प्रतिष्ठत om. G. U3'3 text,

<sup>1 9, 24, 17.</sup> अलब्ध्वोपवास: P. M. U., G. U<sup>3</sup>. The reading of the text stands for अलब्धे उपवास: with the double Sandhi common in Vedic texts.

₹. ६. 96-32 196-9

तासां क्रिक्टतः णप्रवेदाने द्वित्तरेको ग्रामेर्थः ॥ १९ ॥

द्वादद्वा वर्षाणि चरित्वा सिद्धः सिद्धः संप्रयोगः ॥ २० ॥

आजिपथे वा कुटिं कृत्वा ब्राह्मणगव्योपजिगीषमाणो वसेत् विः

प्रतिराद्धरेकेकेद्ध वा मुक्तः ॥ २१ ॥

आश्वमेधिकं वावभृथमवेत्य मुच्यते ॥ २२ ॥

धर्मार्थसंनिपातेर्थग्राहिण एतदेव ॥ २३ ॥

गुक्तँ हत्वा श्रोत्रियं वा कर्मसमाप्तमेतेनैव विधिनोत्तमादुच्ङ्वासा
बरेत् ॥ २४ ॥

नास्यास्मिँ छोके प्रत्यापत्तिर्विद्यते कल्मषं तु निर्हण्यते ॥ २५ ॥

१. ९. २५.

्कतल्पगांमो सवृषणं शिश्नं परिवास्याञ्जलावाधाय दक्षिणां दिशमनावृत्तिं वजेत् ॥ १ ॥ ज्वलितां वा सूर्मि परिष्वज्य समाप्नुयात् ॥ २ ॥ सुर होति स्पर्शो सुरां पिबेत् ॥ ३ ॥ स्तेनः प्रकीणिकेशोसे सुसलमादाय राजानं गत्वा कर्माचक्षीत । तेनैनँ हन्याद्वधे मोक्षः ॥ ४ ॥ अद्वित्वातारमेनः ॥ ५ ॥ अद्वि वा प्रविशेत्तिक्षणं वा तप आयच्छेत् ॥ ६ ॥ अत्रां वा प्रविशेत्तिक्षणं वा तप आयच्छेत् ॥ ६ ॥ २ त्रापचयेन नात्मानं समाप्नुयात् ॥ ७ ॥

I. 9, 24, 21. कुटीं G. U³, G, U² Com., °गब्युपजि° G. U³ text.

I. 9, 24, 23. धम्यात्थयोः G!.

I. 9, 24, 25. नास्यान्यरिमन् Md. The same Ms. adds गवां हत्वा त्रिश्चान्द्रायणं चरेद्द्रादश यथाधिगं पश्चन्दत्वा॥ which do not belong to Haradatta's text, as he says in the Com. on I. 9

<sup>26.</sup> I regarding the wilful killing of a cow बुद्धिपूर्वे तु गां इत्वा वैश्यविद-त्यादि स्मृत्यन्यरोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ G, U² begins a new Sūtra with करमर्थ.

I. 9, 25, 1. परीवास्य Md.; आदाय Md.

I. 9, 25, 2. वा om. Md.

I. 9, 25, 6. P. U. & M. U. begin a new Sūtra with त्राक्ष.

1. 5. 24. 6- 22 1 26. 4-6.

क्रुच्छ्रसंवत्सरं वा चरेत्॥ ८॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ९॥

तत्रैन हन्युः ॥ ११ ॥

स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदारं च गत्वा ब्रह्महत्यामकृत्वा चतुर्थकाला मितभोजनाः स्पुरपोभ्यवेयुः सवनानुकल्पम्। स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिर्वर्षेरप णपं नुन्दते॥१०॥ प्रथमं वर्णं परिहाप्य प्रथमं वर्णे हत्वा संग्रामं एक्स्प्रस्थेत ।

अपि वा लोमानि त्वचं माँसामिति हावियःवाग्निं प्रविद्यात्॥ १२॥ वायसप्रचलाकबर्हिणचक्रवाकहँसभासमण्डूकनकुल्छे रेकाश्वाहँसा-याँ शुद्रवत्प्रायाश्चित्तम्॥ १३॥ २५॥

धेन्वनडुहोश्चाकारणात्॥१॥ धुर्यवाहप्रवृत्तौ चेतरेषां प्राणिनाम् ॥ २ ॥ अनाकोइयमाक्रुइयान्दतं वोत्का त्रिरात्रमक्षीराक्षारालवणभोजनँ शुद्रस्य सप्तरात्रमभोजनम् ॥ ४॥ 11 3 11 स्त्रीणां चैवम् ॥ ५ ॥ येष्वाभिदास्तयं तेषामेकाङ्गं छित्त्वाप्राणहिसायाम् ॥६॥

Mr. U. I, II; कृडछस्स° G¹; G. U³ om, the text of the Sūtra.

I. 9, 25, 10.°पोभ्युपेयुः  $G.U^{1/3}$ ;  $^{\circ}$ पोभ्यपेयुः G. U<sup>2</sup> text; वर्षेख P., P. U., M.U., Mr. U. I.

I. 9, 25, 8. कुन्छं N. U., N!P, M. U., | I. 9, 25, 13. वायसकृकलास° M.U.,P.U.. देशेका Md.; देशका G1, G. U1 text,

 $<sup>{</sup>f I}_{f i}$  f 9,  ${f 26}$ ,  ${f 2}_{f i}$  धुर्यवाहप्रवाह ${f G^1}$ ; धुर्यवाहप्रवाहप्र ${f i}$ Md; धूर्यवाह° M. U.

<sup>1. 9, 26, 3.</sup> चोत्का P.U, N. U, Mr.U.1

I. 9, 26, 6. °प्राणिहिंसायां Md., N., G¹. G.  $U^{1/2/8}$ .

9. 9. 2 - 281 42-8.

अनार्यवपंश्वनप्रतिषिद्धाः अस्य अक्ष्या भोज्यापेयप्राशने शुद्रायां च रेतः सिक्तवायोनौ च दोषवच्च कर्माभिसंधिपूर्वं कृत्वानभि-संधिपूर्वं वाब्लिङ्गाभिरप उपस्पृशेद्वारुणीभिवन्यिवा पवित्रैर्यथा कर्माभ्यासः॥७॥ गर्भेनावकीणीं निर्ऋतिं पाकयज्ञेन यजेत ॥ ८॥

तस्य शुद्रः प्राश्रीयात् ॥ ९ ॥

मिध्याधीतप्रायश्चित्तम् ॥ १०॥

इंबत्सरमाचार्यहिते वर्तमानो वाचं यच्छेत्स्वाध्याय एवोत्सृज-मानो वाचमाचार्य आचार्यदारे भिक्षाचर्ये च ॥ ११॥

ए भन्येष्वपि दोषवत्स्वपतनीयेषूत्तराणि यानि वक्ष्यामः ॥ १२॥ काममन्युभ्यां वा जुहुयात्कामोकार्षीन्मन्युरकार्षीदिति जपेद्वा॥१३॥ पर्वणि वा तिलभक्ष उपोष्य वा श्वोभूत उदक्रमुपस्पृश्य सावित्रीं सहस्रकृत्व आवर्तयेदप्राणायामशो वा ॥ १४ ॥ ॥ २६॥

#### १.९.२७.

# श्रावण्यां पौर्णमास्यां तिलभक्ष उपोप्य वा श्वोभूते महानदमुदक-मुपस्पृश्य सावित्र्या राधितः हस्रमादध्याज्जपेद्वा ॥ १॥

- I. 9, 26, 7. अनार्थवत्पे Mr. U, I.; अना- I. 9, 26, 12. अपतनीयेषु om. Md. र्यत्पे M. U.; G.U3 divides this Sutra into four, ending with(a)°स्वृश्वेत, (b) भिर्वा, (c) पवित्रेः, (d) भ्यासः-
- I. 9, 26, 8. °नावकीणिार्ने ° M. U. text and Com.
- I. 9, 26. 11. उत्सुज्यमानो Dev. Mss.; बत्सडर्जमानो G<sup>1</sup>, आचार्य om. G. U<sup>2'3</sup> text; आचार्यमाचार्य° G. U¹ text; आ-चार्यवदाचार्य° Md., °दारं वा Dev. Mss भिक्षाचर्यं च N., P., P. U.

- I. 9,26,13. कामे।कार्षान्मन्युरकार्षादिति belongs according to M.U. and Mr.U. I. to the Com.; जपेद्रा a separate Sūtra, M. U. Mr. U. I, II, P.U., G.  $U^{2,3}$ .
- I. 9, 26, 14. सङ्खं कृत्व M. U; सहस्नकृत्ना G<sup>1</sup>, G. U<sup>3</sup>; G. U<sup>5</sup> makes the last two words a separate Sūtra; महा-नदमुद<sup>°</sup> N. U.

.19, 27, 1. माहानदं G. U<sup>2'3</sup>; वा om. Md.

2. 9. 24. 2-991 80. 26. 9

इष्टियज्ञकर्न्य। पवित्रार्थानाहरेत्॥ २॥
अभोज्यं भुक्त्वा नैष्पुरीष्यम्॥ ३॥
तत्सप्तरात्रेणावाप्यते ॥ ४॥
नेमन्तिशिरयोर्वोभयोः संध्योद्दकमुपस्पृशेत्॥ ५॥
कृष्ट्रद्वादशरात्रं वा चरेत्॥ ६॥
श्यहमनक्ताश्यदिवाशी ततस्त्र्यहं त्र्यहमयाचितवतस्त्र्यहं नाक्षाति
किंचनेति कृष्ट्रद्वादशरात्रस्य विधिः॥ ७॥
एतमेवाभ्यसेत्संवत्सरं स कृष्ट्रसंवत्सरः॥ ८॥
अथापरम् । बहून्यप्यपतनीयानि कृत्वा त्रिभिरनक्षत्पारायणैः
कृतप्रायश्चित्तो भवति॥ ९॥

अनार्यो शयने बिभ्रद्दद् वृद्धिं कषायपः। अब्राह्मण इव वन्दित्वा तृणेष्वासीत पृष्ठतप्॥१०॥ यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वर्णं ब्राह्मणः सेवमानः॥ चतुर्थकाल उदकाभ्यवायी त्रिभिवेषैंस्तदपहन्ति पापम्॥११॥॥१०॥॥२०॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे प्रथमे प्रश्ने नवमः पटलः समाप्तः॥

१. १०. २८.

# यथा कथा च परपरिग्रहमिमन्यते स्तेनो ह भवतीति कौत्सहारीतौ तथा कण्वपुष्करसादी ॥१॥

- I. 9, 27, 3. नेष्पुरीषं N. U., N.; N. U. joins Sūtras 3-4.
- L 9, 27, 6. कृष्छं द्वा° Md., N.
- I. 0, 27, 7. अयाचितं व्रतं Md.
- I. 9, 27, 8. एवमेतान्य° P. U. text; एवमेव N. U; एतदेव G¹; अभ्यस्येत् N., N.U., G¹; अभ्यस्येत् स° Md.
- I. 9, 27, 9. अनभन्परा° P. U; 'अन्पारा'

- M. U.; 'पतनिख्यानि G. U'.
- I. 9, 27, 10. The metre points to the irregular Sandhi अब्राह्मणेव.
- I. 9, 27, 11. अभ्युपायी P. sec. m. N.U., Mr. U. I, G. U<sup>1,2,8</sup>; अभ्ययायी N.
- I, I0, 28, 1. कदा च G. U³; काण्व° Md., N. U., G¹, G. U³; om. G. U³ text; 'पुष्करसादि: G. U¹.

सन्त्यपवादाः पिर्धिहिष्टि। विषयीयणिः॥२॥ ाम्योषा युग्यघासो न स्वामिनः प्रतिषेधयन्ति ॥ ३॥ अतिव्यपहारो व्युद्धो भवाते ॥ ४॥ सर्वत्रानुमतिपूर्वमिति हारीतः॥ ५॥ न पतितमाचार्यं ज्ञातिं वा दर्शनार्थों गच्छेत्॥६॥ न चास्माद्गोगानुपयुङ्गीत ॥ ७॥ यद्दच्छासंनिपात उपसंगृह्य तूष्णीं व्यतिव्रजेत्॥८॥ माता पुत्रत्वस्य भूयाँसि कर्माण्यारभते तस्याँ शुश्रुषा नित्या पतितायामपि ॥ ९॥

न तु धर्मसंनिपातः स्यात्॥१०॥

अधर्माहृतान्भोगाननुज्ञाय न वयं चाधर्मश्चेत्यभिव्याहृत्याधो-नाभ्य पारेषाच्या च्छाचा चिषवणमुदकमुपस्पृशानक्षीराक्षारालवणं भुञ्जानो द्वादश वर्षाण नागारं प्रविशेत्॥ ११॥

ततः सिद्धिः ॥ १२॥

अथ दंप्रयोगः स्यादार्यः॥ १३॥

उत्तदेवान्येषामपि पतनीयानाम्॥ १४॥

र क्तल्पगामी तु सुषिराँ सुर्मि प्रविद्योभयत आदीप्याभिदहे-दात्मानम् ॥ १५॥

मिथ्यतिकति हारीतः॥ १६॥

## यो उत्मानं परं वाभिमन्यतेभिशस्त एव स भवति ॥ १७॥

- I. 10, 28, 2. परपरिग्रहेष्विति P. sec. m., I. 10, 28, 6. दर्शनार्थ N. G. U.
- text.
- and Grantha Mss.; विरुद्धो G1, G. स्पर्शनं G. U2. U118; वृद्धो G. U2.
- L 10, 28, 5. 刘明相信 P., N.

- I. 10, 28, 8. प्रतिव्रजेत् G1.
- I. 10, 28, 3. °बासश्च G. U³; °बासा G.U² | I. 10, 28, 10. °संनिवाप: Md. and Grantha Mss.
- I. 10, 28, 4. अतिब्यवहारः Md., N. U. I. 10, 28, 11. °क्षारकवणं Md.; अद्कोप-
  - I. 10, 28, 15. सूमिंम वा G1; दहेत P. U.
  - I. 10, 28, 17. भवतीति G¹.

3. 20. 24. 24-29. 1 25. 2-4.

एतेनैव विधिनोत्तमादुच्छ्वासाचरेत्। नास्यास्मिँ छोके प्रत्यापत्ति-र्विद्यते। कल्मषं तु निर्हण्यते॥ १८॥

दारव्यतिक्रमी खराजिनं बहिलोंम परिघाय दारव्यतिक्रमिणे भिक्षामिति रहाधाद्याणे चरेत्। सा वृत्तिः षण्मासान् ॥ १९॥ क्रियास् भर्तव्यतिक्रमे कृच्छ्रद्वादशराक्षाभ्यासस्तावन्तं कालम् ॥ २०॥

अथ भूणहा श्वाजिनं खराजिनं वा बाँ लोंम परिधाय पुरुषिश्वारः प्रतीपानार्थमादाय ॥ २१ ॥ २८ ॥

१. १०. २९.

खट्टाङ्गं दण्डार्थे कर्मनामधेयं प्रज्ञवाणश्चङ्कम्येत को भ्रूणग्ने मिक्षामिति। ग्रामे प्राणवृत्तिं प्रतिलभ्य ग्रून्यागारं वृक्षमूलं वाभ्युपाश्रयेत्र हि म आर्थैः संप्रयोगो विद्यते। एतेनैव विधिनोत्तमादुच्छ्वसाच्चरेत्। नास्यास्मिँहोके प्रत्यापत्तिर्विद्यते।
कल्मषं तु निर्हण्यते॥१॥
यः प्रमत्तो हन्ति प्राप्तं दोषफलम्॥१॥
सह संकल्पेन भ्यः॥३॥
एवमन्येष्वपि दोषवत्सु कर्मसु॥४॥
तथा पुण्यिक्षयासु॥५॥
परीक्षार्थोपि ब्राह्मण आयुधं नाददीत॥६॥

I. 10, 28, 19. °ब्यतिक्रमणे G¹. G. U¹ text.

I. 10,28,20 भर्तृब्यतिक्रमे P. U., text, P., N. U., text, M. U. text, Md.; भर्तुब्यति G¹ G. U¹'³, भर्तृब्यति G. U²; but see the Com., which proves the correctness of the reading of N.

I. 10, 28. 21. प्रतिपानार्थम् N., G. U<sup>8</sup>; प्रतिपादनार्थम्. P.U.; M. U. joins this

Sūtra with the next.

I. 10, 29, 1. **亩** 新 中 a P. U, P. N.; **屯 东 中 a** M. U.

<sup>1. 10, 29. 2,</sup> प्रमत्तं G. U<sup>2</sup> text; प्रयतो N. U. text, P. pr. m.

I. 10, 29, 5 तथा च G. U³.

I. 10, 29, 6. नादधीत P., Md, P. U. pr, m., M. U, Mr. U. I.

यो हिंसार्थमभिकान्तँ हन्ति मन्युरेव मन्युँ स्ट्रांत न तास्मन्योन

अथाभिशस्ताः समवसाय चरेयुर्धाम्यीमिति साँशित्येतरेतर-याजका इतरेतराध्यापका मिथो विवहमानाः ॥ ८॥

पुत्रान्संहिष्टाच ब्रुयुर्विप्रवजतास्मदेवँ ह्यस्मत्स्वार्याः संप्रत्यपत्स्य-

अथापि न सेन्द्रियः पतिति ॥ १०॥

तदेतेन ने केंद्र व्यम्। अङ्गहीनो हि साङ्गं जनयति॥ ११॥

मिध्यैतदिति हारीतः॥ १२॥

दिधानीसधर्मा स्त्री भवति॥ १३॥

यो हि दिधिक्ष्यक्ष्यतं पय आतच्य मन्थति न तेन धर्मकृत्यं क्रियते । एवमशुचि शुक्कं यित्रर्वर्तते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते ॥ १४॥

I, 10, 29, 7. हन्ति न तस्मिन्दोष इति पुराणे [°णं M. U.] मन्युरेव मन्युं स्पृश्वति। M. U., Mr. U. I, II. This transposition has been caused by Haradatta's explanation. The original position of the words probably was: यो -- हन्ति न- दोषो मन्यु - स्पृशतीति पराणे ॥ After this Sūtra Md. adds]:— अध्यायनं कुछं जातं यो इन्यादाततायिनम्। न तेन भ्रणहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युमुच्छति। अग्निदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिर्धनापहः। क्षेत्रदारहरश्चेव षडेते आततायिनः ॥ आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्। जिघांसन्तं जिघांसयान तेन भ्रणहा भवेत्॥ गोब्राह्मणानां स्वशरीरहेतोराश्राभिघातः शर-णागतं च।

स्त्रीणां च केशग्रहणे प्रवृत्ते विप्रेण शास्त्रग्रहणं प्रशस्तम् ॥

The first two lines are a rather faulty reproduction of Baudhā-yana 1, 18, 13 and the next four of Vāsiṣhṭha III, 16-17. They have got into the text from the commentary, in which they are actually quoted.

I. 10, 29, 8. समवदा चरेयु G1; 'युर्ब्स्स्य' G. U3; सांशिक्येतर N. U, P. pr. m., Md, G. U3; विवाहमाना: P. U, N. U., P., Mr. U. I. II.

- I. 10, 29, 9. विप्रव्रजितास्मदे G'; विप्रव-जिताः स्मदे Md; हास्मास्वार्याः P. pr. m., N., P. U., M. U., Mr.U. I. pr. m., संप्रत्यपरस्यथेति Dev. Mss. and G. Md. the Com. shows संप्रत्यवपत्स्यते that Haradatta read संप्रत्यवपत्स्यते he declares it to be equivalent to संप्रत्यपत्सत with an irregular insertion of य.
- I. 10, 29, 14. आतंष्य Md; आतंष्य G.U<sup>3</sup>; निवर्तते N, P. U., N. U,

9. 90. 25. 94-26 | 99. 30. 9-90.

अभोचारानुव्याहारावद्याचिकर हम्हद्धियौ ॥ १५ ॥ पतन थाविति हारीतः ॥ १६ ॥ पतनीयवृत्तिस्त्वद्यचिकराणां द्वाददा मासान्द्वाददार्घमासान्द्वाददा द्वाददाहान्द्वाददा सप्ताहान्द्वाददा व्यहान्द्वादद्वाहाँ सप्ताहं व्यहन्मेकाहम् ॥ १७ ॥

इत्यशुचिकरनिर्वेषो यथा कर्माभ्यासः॥ १८॥ २९॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मस्त्रेत्रे प्रथमे प्रश्ने दशमः पटलः समाप्तः॥

१. ११. ३०.

विद्या स्नातीत्येके ॥ १ ॥
तथा वतेनाष्टाचत्वारिंदातपरीमाणेन ॥ २ ॥
विद्यावतेन चेत्येके ॥ ३ ॥
तेषु सर्वेषु स्नातकवद्वृत्तिः ॥ ४ ॥
समाधिविद्योषाच्छुतिविद्योषाच्च पूजायं फलविद्योषः ॥ ५ ॥
अथ स्नातकवतामि ॥ ६ ॥
पूर्वेण ग्रामान्निष्क्रमणप्रवेद्यानानि द्यीलयेदुत्तरेण वा ॥ ७ ॥
संध्योश्च बहिर्ग्रामादासनं वाग्यतश्च ॥ ८ ॥
विप्रतिषेधे श्वतिलक्षणं बलीयः ॥ ९ ॥
सर्वान्रागान्वाससि वर्जयेत् ॥ १० ॥

I. 10, 29, 15. अभिचार° Md N, G¹, M. U. text, G, U³ text, but see the . Com.; अनुन्यवहाराव° P. U., G. U¹, अनुन्याहाव° G. U².

I. 10, 29, 17. Md. adds द्वादश द्वयहान् after सप्ताहान्; the Devanägari Mss. (except N.) add द्वयहं after ज्यहं; G. U om. द्वादश सप्ताहान् and सप्ताहं.—

I. 10, 29, 18. 可管知: P. U.; 更行 om. Md; M. U. joins Sūtras 17-18.

I .11, 30, 1. विद्या स्ना° M. U.

I. 11, 30, 2. वृत्तेनां P.U.; बिताना G.U text; वर्षप P. sec. m., परिमाणेन N; Md, N. U. text, G, G. U. text, but see the com.

<sup>1. 11, 30, 3.</sup> विद्यया P. sec. m.

I. 11, 30, 4. स्नातकवृत्तिः G. U³ text.

I. 11, 30, 5. पूजायां च Md.

I. 11, 30, 8. संध्ययोश्च M. U. toxt and Com. वाग्यतस्य Md., G. U¹ toxt

₹. ₹₹. ₹0. 99-₹₹.

कृष्णं च स्वाभाविकः ॥ ११॥ अनुद्रासि वासो वसीत ॥ १२॥ अप्रतिकृष्टं च शक्तिविषये॥ १३॥

दिवा च शिरसः प्रावरणं वर्जयेन्मूत्रपुरीषयोः कर्म परिहाप्य॥१४॥ शिरस्तु प्रावृत्य मूत्रपुरीषे कुर्याङ्कम्यां किंचिदन्तर्धाय ॥१५॥ छायायां मूत्रपुरीषयोः कर्म वर्जयेत् ॥१६॥

खां तु छायामवमेहेत्॥ १७॥

न होसाद्धाद्धाद्धाद्धि कुर्यात्कृष्टे पथ्यप्सु च ॥ १८॥ तथा हेवनमैथुनयोः कर्माप्सु वर्जयेत्॥ १९॥

् मिमादित्यमपो ब्राह्मणं गा देवताश्चाभिमुखो मूत्रपुरीषयोः कर्म वर्जयेत्॥ २०॥

अञ्मानं लोष्ट्राहीनोषाधवनस्पतीन्धर्हाहण्डिकः मूत्रपुरीषयोः ग्रुन्धने वर्जयेत्॥ २१॥

अग्निमपो ब्राह्मणं गा देवता द्वारं प्रतीवातं च शाक्तिविषये नाभि-प्रसारयीत ॥ २२॥

# अशाप्यदाहरान्त ॥ २३ ॥ ॥ ३० ॥

I. 11, 80, 11. 衷呦 可 N. U.

I. 11, 30, 12. अनुद्धास Md. G<sup>1</sup>, but see the Com.

I. 11, 30, 13. अप्रतिकृष्णं N. U., P. U.G<sup>1</sup>.

I. 11, 30, 17. च्छायाम् Grantha Mss., but see the Com.

I. 11, 30, 19. ष्टीवन Dev. Mss.; G.U<sup>1</sup>, 3 join Sûtras 18-19; the former adds षट स्पष्टानि, the latter चस्वारि स्पष्टानि:

G. U<sup>2</sup> joins Sūtras 18-20 and adds चरवारि स्पष्टानि and then the explain tion of निष्टेवनम् (read प्टेवनम्.)

I. 11, 30, 20. ni Devanāgari MSS., except. M. U.

I. 11, 30, 21. शुन्धनं N. U., M. U., Mr. U. I, II, P., N.

I. 11,30, 22. अझिमादित्यम° Md, G. U<sup>8</sup>; गां N, P, Md.; प्रतिपादं च N. U., Md, G. U<sup>2</sup>' प्रतिवादं G. U<sup>2</sup>; प्रतिवातं P. U., N, P. I adopt the reading of M. U. and G¹, to which P. U., N, P. also point, because च indicates the co-ordination of the preceding word with अझिमपो etc., and because अभिप्रसार्यति may be used in the sense of "to stretch (the feet) towards" with the accusative alone.

प्राङ्मुखोन्नानि भुञ्जीत उच्चरेदक्षिणामुखः।

9, 99, 3, 2-98

### १. ११. ३१.

उदङ्मुको मूत्रं कुर्यात्प्रत्यक्पादावनेजनिमित ॥ १ ॥
आराच्चावसथान्मूत्रपुरीषे कुर्यादक्षिणां दिशं दक्षिणापरां वा ॥२॥
अस्तिमितं च बहिर्धामारादादावसथाद्वा मूजपुरीषयोः कर्म बर्जयेत् ॥ ३ ॥
देवताभिधानं चाप्रयतः ॥ ४ ॥
परुषं चोभयोर्देवतानाँ राज्ञश्च ॥ ५ ॥
ब्राह्मणस्य गोरिति पदोपस्पर्शनं वर्जयेत् ॥ ६ ॥
इस्तेन चाकारणात् ॥ ७ ॥
गोर्दक्षिणानां कुमार्याश्च परीवादान्वर्जयेत् ॥ ८ ॥
स्तृहतीं च गां नाचक्षीत ॥ ९ ॥
संस्रष्टां च वत्सेनानिमित्ते ॥ १० ॥
नाधनुमधनुरिति व्यात् । धनुभन्येत्येव वृयात् ॥ ११ ॥
न भद्रं भद्रमिति व्यात् । पुण्यं प्रशास्तिमत्येव वृयात् ॥ १२ ॥

1. 11, 31, 2. आरादाव 'Devanagari Mss.

वत्सतन्तीं च नोपरि गच्छेत्॥ १३॥

- I. 11, 31, 3. After this Sūtra Md. and N. U. add; शिरःपारवेष्टनं प्रथमं निवीतं द्वितीयं दिशावलोकनं तृतीयमन्त-धानं चतुर्थं मानं पञ्चमं पुरीषं षष्टं सृतिका-प्रहणं सप्तममुद्कमष्टममेतद्ष्टकमित्याचक्षते [इत्येतद्ष्टकमित्या N.U.] Though N.U. adds स्पष्टार्थं, the passage must be an interpolation, taken probably from some commentary. None of the other Mss. shows any trace of it.
- I 11, 31, 5. पुरुषं G. U<sup>1'2</sup> text; पृरुषं G U<sup>2</sup>. text.
- 1. 11, 31, 9. स्पृह्तीं G. U1, G2'8; स्पृह्तीं

- P. sec. m.; स्त्हंतीं Md, N, N. U, P. U, M. U, Mr. U. I, II.
- I. 11, 31, 11. धेनुर्भब्येति G. U¹; धेन्-भव्येति G. U²'³; N. U., P., U. Mr. U, I. II have two Sūtras, beginning the second with धेनुभव्येति; G. U¹. joins अनिमित्ते with this Sūtra.
- 1. 11, 31, 12. प्रशास्त्यमि G. U¹, text; N. U.,G. U².³ begin a new Sütra with पुण्यं.
- I 11,31,13.वत्सतन्त्री Md.; Md, as well as N. U.,and P.U.add यद्यपरि गच्छेद- श्रियमाणो भवति [अश्रीमान्भवति P. U.]

9. ११. २9. 9४-२३ । ३२. १-३.

क्षे वन्तरेण च नातीयात्॥ १४॥

नासौ मे सपत्न इति ब्यात्। यद्यसौ मे सपत्न इति ब्याद् द्विषन्तं भ्रातृव्यं जनयेत्॥ १५॥

नेन्द्रधनुरिति परसौ प्रब्यात्॥ १६॥

न पनतः संचक्षीतः॥ १७॥

उचन्तमस्तं यन्तं चादित्यं दर्शने वर्जयेत्॥ १८॥

विवादित्यः सत्त्वानि गोपायति नक्तं चन्द्रमास्तस्मादमावास्या-यां निशायाँ खाधीय आत्मनो गुप्तिमिच्छेत्प्रायत्यब्रह्मचर्य-काले चर्यया च ॥ १९॥

सह खेताँ राबिँ सूर्याचन्द्रमसौ वसतः॥ २०॥

न कुसृत्या ग्रामं प्रविद्योत्। यदि प्रविद्यान्नमो रुद्राय वास्तोष्पतय इत्येतामुचं जपेदन्यां वा रौद्रीम् ॥ २१ ॥

नाब्राह्मणायोच्छिष्टं प्रयच्छेत्। यदि प्रयच्छेद्दन्तान्स्कुप्त्वा तस्मि-न्नवधाय प्रयच्छेत्॥ २२॥

कोधादीश्रॅ भूतदाहीयान्दोषान्वर्जयेत्॥ २३॥ ३१॥

१. ११. ३२.

मवचनयुक्तो वर्षाशरदं मैथुनं वर्जयेत्॥१॥ मिथुनीभूय च न तथा सह सर्वा रात्रिं शयीत ॥ २॥ शयानश्चाध्यापनं वर्जयेत्॥३॥

- I. 11, 31, 14.प्रेंड्वाव M. U, N. U., G. Us text; अहाचर्याभ्यां P. note above U' Com.; ब्रेंबाव G. U' text; Md., P. U., N. U, M. U. add यद्यती-यादनायुष्यो भवति.
- I. 11, 31, 16. Md., N. U. add माण-धनुरित्येव ब्र्यात्, a piece of the Com.
- I. 11, 31, 17. पातत: Md; पतत: पतत: P. U.; वततं G. U3.
- I. 11, 31, 18. परिवर्जयेत् P. U.
- I. 11, 31, 19. साधीय: Md; स्वादिय G. | I. 11, 32, 2. रात्रीं G. U¹ text.

- the line.
- I. 11, 31,21. G. U' begins a new Sutra with यदि.
- I. 11, 31, 22. स्डुप्टा, P. U, P. pr. m, Mr. U. I Com ; क्टचा N.U.
- I. 11, 32, 1. वर्षाः शरदं N. U; वर्षासु शारदि: M U., Mr. U. pr. m., taken from the Com.

१. ११ ३२. ४-२१.

न च तस्याँ दाय्यायामध्यापयेद्यस्याँ दायीत ॥ ४॥ अनाविःस्रगनुलेपणः स्यात्॥५॥ सदा निशायां दारं प्रत्यलंकुर्वीत ॥ ६॥ सिशारा वमज्जनमप्सु वर्जयत्॥ ७॥ अस्तमिते च स्नानम्॥८॥ पालाशमासनं पादुके दन्तप्रक्षालनामिति च वर्जयेत्॥९॥ स्तुर्ति च गुरोः समक्षं यथा सुस्नातिमिति ॥ १० ॥ आ दिल्लाया जागरणम् ॥ ११ ॥ अनध्यायो निज्ञायामन्यत्र धर्मीपदेज्ञाच्छिष्येभ्यः ॥ १२॥ मनसा वा स्वयम्॥ १३॥ ऊर्ध्वमधरात्रादध्यापनम् ॥ १४ ॥ नापररात्रमुत्थायानध्याय इति संविदोत्॥ १५॥ काममपद्यायीत॥ १६॥ मनसा वाधीयीत ॥ १७॥ क्षुद्रान्क्षुद्राचरिताँश्च देशान्न सेवेत ॥ १८॥ सभाः । भाजाश्च ॥ १९॥ समाजं चेङ्गच्छेत्प्रकारीणीकृत्यापेयात ॥ २०॥ नगरप्रवेदानानि च वर्जयेत्॥ २१॥

I. 11, 32, 5. अनुकेपन: or ॰म all Mss. except G. U², which has °अनुकेपण in the text and Com., see also the note in the Com.

I. 11, 32, 7. 取代对对中 G. Us text.

I, 11, 32, 10. सुस्नात इति Devanāgarī Mss.; सुस्नातिमिति G¹.

I. 11, 32, 14. अध्ययनं P. pr. m. and the Dev. Mss. of the Com.

I. 11, 32, 15. संवेशयेत् Md.

I. 11, 32, 16. कापसुपशयीत Md, G. U²'³' Mr. U. pr. m; अपशयीत N. U., P. sec. m.; अपाश्ययोत N, P. pr. m,; अपाश्ययोत M. U.; अपाश्रय: शयीत P. U. pr. m., अपाश्यः शस्यीत P. U. sec. m.; अपश्रयीत G¹.; but G. U¹ correctly, in accordance with the Com. अपश्ययीत, and Mr. U. I. sec. m. अष:शयीत.

<sup>1. 11, 32, 21</sup> w om. Md, N. U.

9. ११. ३२. २२-२९.

प्रभं च न विब्यात्॥ २२॥
अथाप्युदाहरिनत ॥ २३॥
मूलं तृलं वृहित दुर्विवकुः प्रजां पर्गूनायतमँ हिनस्ति।
धर्मप्रहाद न कुमालनाय रुदन्ह मृत्युव्युवाच प्रश्नमिति॥ २४॥
गार्दभं यानमारोहणे विषमारोहणावरोहणानि च वर्जयेत्॥ २५॥
बाहुभ्यां च नदीतरम्॥ २६॥
नावां च साँदायिकीम्॥ २७॥
तृणच्छेदनलोष्टविमर्दनाष्टेवनानि चाकारणात्॥ २८॥
यचान्यत्परिचक्षते यच्चान्यत्परिचक्षते॥ २९॥॥ ३२॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे प्रथमे प्रश्न एकादशः पटलः समाप्तः ॥ ॥ इति प्रथमः प्रश्नः समाप्तः ॥

- I. 11, 32, 24. बृहति G. U²; बृहती G. U¹, बृहदि G¹; but see the Com.; भभेत्रमादनः P. U; धर्मप्रहादनः all the other Mss., except Md and Mr. U. II.; G. U¹. Com. धर्मप्रहादः, but see the Com.
- I. 11, 32, 25. °वरोहणानित च P; विषमावरोहावरोह P. U; विषमारोहणानि G. U² text; विषत्क्रमारोह G. U³ text; विषत्क्रमारोह G. U³ text; गईमं G. U³.
- I. 11, 32, 26. नदीतरणम् P, U., M. U., Mr. U. I, II, P, N, G. U<sup>1,8</sup>; but see the com.
- I. 11, 32, 27. नावं Devanāgarī Mss. of the Com. and G. U, P, Md, G. Haradatta prefers this reading, but भावा is a Vedic and Prākṛt form instead of नो.—

After this Sutra Md. inserts अशुद्धारे

- यस्येव किमिहत्पद्यतेथापरं वासः सुधर्णं च दत्वा पञ्चगन्येन स्नात्वा च पौरवा च कृष्छ्रेण शुध्यत इति, N. U. मरुद्वारे तु तस्यैष कृमिरुद्येत वरं वासः सुवर्णं दत्वा कृष्छ्रेण शुध्यत इति and G¹ अररुद्वान्रे तु रस्यैव कृमिरुद्यंत तथा वरं वासः सुवर्णं च दत्वा पञ्चगन्येन स्नात्वा च पौरवा च कृष्छ्रेण शुध्यतीति.
- I. 11, 32, 28. °ष्टीवनानि Devanāgarī Mss.
- I. 11, 32, 29. After this Sūtra G¹. and P. give the Pratīkas of the Khaṇḍas, beginning with the last and going backwards, as is usual in the Mss. of the Southern schools. N. gives the Pratīkas of the Paṭalas, beginning with the first and adds प्राह्मा ॥ ११॥

2. 9. 9. 2-20.

**7. ?. ?.** 

पाणिप्रहणाद चि गृहमेधिनोर्वतम् ॥ १॥ कालयोभीजन है।। २॥ अतृप्तिश्चान्नस्य ॥ ३॥ पर्वसु चोभयोरुपवासः॥४॥ साप्रदास्ट्रेट कालाद्धरे भोजनम् ॥५॥ तृप्तिश्चान्नस्य ॥ ६॥ यक्नियोः प्रियँ स्यात्तदेतस्मिन्नहिन सुङ्गीयाताम् ॥७॥ अधश्च रायीयाताम्॥८॥ मैथुनवर्जनं च ॥९॥ श्वोभूते स्थालीपाकः॥ १०॥ तस्योपचारः पार्वणेन व्याख्यातः॥११॥ नित्यं लोक उपदिशन्ति॥१२॥ यत्र क चाग्निमुपसमाधास्यन्स्यात्तत्र प्राचीरुदीचीश्च तिस्रास्तिस्रो लेखा लिखित्वाद्भिरवोध्याग्रिमुपसिमन्ध्यात् ॥ १३॥ उत्सिच्येतदुदकमुत्तरेण पूर्वेण वान्यदुपदध्यात्॥१४॥ नित्यमुद्धानान्यद्भिरिक्तानि स्युर्गृहमेधिनोर्वतम् ॥१५॥ **३ हन्यसंवेदानम् ॥ १६ ॥** ऋतौ च संनिपातो दारेणानुवतम् ॥ १७॥ अन्तरालेपि दार एव ॥ १८॥ ब्राह्मणवचनाच्च संवेदानम् ॥ १९॥ स्त्रीवाससेव संनिपातः स्यात्॥ २०॥

II. 1, 1, 1. गृहमेधिनो वतं G1'2' G.U;1'2 but see the Com; Md. om. Sūtras 1-8 down to याताम्

II. 1, 1, 5. आंपवस्त्यम्  $G. U^{1,3}$ ; ओपवस्त्रम् .M. U.

II. 1, 1, 8. शेरयाता  $G^1$ ; शेरयाताम्  $G^2$ G. U<sup>1</sup>; शयीतां G. U<sup>2</sup>'3.

II. 1, 1, 13. ततः प्राचीः Md.

II. 1, 1, 14. उत्सज्येत G2; P. U, M. II. 1, 1, 20. सह सन्निपातस्यात् G. Us,

U. om. the Com, on this Sütra. II.1, 1, 17. ऋतौ च सनिपाते चत्र्थीप्रभूखा षोडशीमुत्तरामुत्तरां युग्माम्बभीतका-**म्प्रजानिश्रेयसमृत्गमनमित्युपदिशन्ति** दारेणानु व्रतम् Md., mixing Grhya Sūtra IX, 1, which is quoted in the Com., with the text.

II. 1, I, 18. अन्तराळे Grantha Mss.

२. १. १. ११-२३. | २. १-८.

यावत्संनिपातं चैव सहद्याय्या ॥ २१॥ ततो नाना ॥ २२॥ उदकोपस्पद्यानः ॥ २३॥ १॥

7. 8. 7.

अपि वा लेपान्प्रक्षाल्याचम्य प्रोक्षणमङ्गानाम् ॥१॥ सर्ववर्णानाँ स्वधर्मानुष्ठाने परमपरिमितँ सुखम्॥२॥

ततः परिवृत्तौ कर्मफलशेषेण जाति रूपं वर्ण बलं मेधां प्रज्ञां द्रव्याणि धर्मानुष्टानमिति प्रतिप्रद्यते। तच्चक्रवदुभयोलींकयोः सुख एव वर्तते॥३॥

यथीषधिवनस्पतीनां बीजस्य क्षेत्रकर्मविशेष फलपरिवृद्धिरेवम् ॥ ४॥

एतेन दोषफलपरिवृद्धिरुक्ता ॥ ५॥

स्तेनोभिशस्तो ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यो वा परस्मिँ होके परिमिते निरये वृत्ते जायते चाण्डालो ब्राह्मणः पौल्कसो राजन्यो वैणो वैश्यः ॥ ६॥

एतेनान्ये दोषफलैः कर्मभिः परिध्वँसा दोषफलासु योनिषु जायन्ते वर्णपरिध्वँसायाम्॥७॥

यथा चाण्डालोपस्पर्शने संभाषायां दर्शने च दोषस्तन्न प्राय-श्चित्तम्॥८॥

II. 1, 2, 2. 'परिमितसुखं P, G. U''2'3; परममप' P. U.

II. 1, 2, 4. G. U<sup>8</sup> joins Sūtras 4-5; विशेष: Md.

II. 1, 2, 5. एनेनेव, फलवृ° G².

II. 1, 2, 6 निरुपे P, P.U., N. U., Mr. U.; विरुपे M, U; राजन्यो om. G² वैणो om. md.

<sup>II. 1, 2, 7. अन्यो Md; कर्मफले: कर्मिम: G²; परिध्वस्तो Md.; परिध्वस्ताः P, U. text G².; परिद्धंसा G. U.³; परिध्वंसा — वर्ण om. N.; 'फलास्वयोनि' С³'</sup> 

II. 1, 2, 8. G. U¹ connects यथा with the preceding Sūtra; G. U²'s omit it altogether; चण्डाछो° G², G, U².

₹. ३. २. ९. । २. ३. १-१२.

# अवगाहनमुपस्परा ने संभाषायं ब्राह्मणसंभाषा दर्शने ज्योतिषां दर्शनम् ॥९॥२॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे द्वितीये प्रश्ने प्रथमः पटलः समाप्तः॥

२. २. ३.

आर्याः प्रयता वैश्वदेवेन्नसँस्कर्तारः स्युः ॥ १॥
भाषां कासं क्षवयुमित्यभिमुखोन्नं वर्जयेत् ॥ २॥
केशानङ्गं वासश्चालभ्याप उपस्पृशेत् ॥ ३॥
आर्याधिष्ठिता वा शृद्धाः सँस्कर्तारः स्युः ॥ ४॥
तेषाँ स एटाचमनकल्पः ॥ ५॥
अधिकमहरहः केशश्मश्रलोमनखवापनम् ॥ ६॥
उदकोपस्पर्शनं च सह वाससा ॥ ७॥
अपि वाष्टमीष्वेव पर्वसु वा वपेरन् ॥ ८॥
परोक्षमन्नँ सँस्कृतमग्रावधिश्रित्याद्धिः प्रोक्षेत्। तद्देवपवित्रमित्याचक्षते ॥ ९॥

सिद्धेन्ने तिष्ठनभूतिमिति खामिने प्रवृ्यात् ॥ १० ॥ तत्सुभूतं विराडन्नं तन्मा क्षायीति प्रतिवचनः ॥ ११ ॥ गृहमेधिनोर्यदशनीयस्य होमा बलयश्च स्वर्गपृष्टिसंयुक्ताः ॥ १२ ॥

II. 2, 3, 1. वेश्वदेवान G1; G1 om. all from स्यु: to श्दाः Sūtra 4.

I1. 2, 3, 2. 終a毀Ħ° G. U¹'2.

II: 2, 3, 6 लोम om. P. U.

II. 2, 3, 7 वाससां G1, G. U2.

II. 2 3, 9, संस्कृतमञ्ज Md.; संस्कृतम्, om. G. U³; °न्नमसंस्कृ° G².

II. 2, 3, 10, तिष्टे तिष्टन् ब्र्यात् G. U' II. 1, 1, 1 and II. 1, 1, 14.

text; Md has lost fol. 18, which contained this and the following Sütras down to II 2. 5. 6.

II. 2. 3, 11. प्रतिवचनं P. U., M. U., M. U., M. U., Mr. U. II, G. U², but see the Com.

7. 7. 2.32-72.18.5-W.

तेषां मन्त्राणाः पयोगे द्वादशाहमधःशय्या ब्रह्मचर्य क्षारलवण-वर्जनं च॥१३॥

उत्तमस्यैकरात्रमुपवासः ॥ १४॥

बलीनां तस्य तस्य देशे सँस्कारो हस्तन परिमृज्यावोक्ष्य न्युप्य पश्चात्पारकेट्ट ।। १५॥

औपासने पचने वा षड्खिराचैः प्रदेशन्त्रं हस्तेन जुहुयात् ॥ १६॥ उभयतः परिषेचनं यथा पुरस्तात्॥ १७॥ एवं बलीनां देशे देशे समवेतानाँ सकुत्सकुदन्ते परिषेचनम् ॥१८॥ सति सूपसँसृष्टेन कार्याः॥ १९॥ ङ परेणाभि सप्तमाष्टमा भ्यामुदगपवर्गम् ॥ २०॥

उद्धाद्धांनेधौ नवमेन ॥ २१॥ मध्येष्टाद्र दशमैकादशाभ्यां प्रागपवर्गम् ॥ २२ ॥ उत्तरपूर्वदेशेगारस्योत्तरैश्चतुर्भिः॥ २३॥ ३॥

२. २. ४.

शययादेशे कामलिङ्गेन ॥ १ ॥ वेहल्यायना १६ क्षालिक्षेन ॥ २॥ उत्तरेणापिधान्याम् ॥ ३॥ उत्तरैर्ब्रह्मसदने ॥ ४॥ दाक्षिणतः पितृलिङ्गेन प्राचीनावीत्यवाचीनपाणिः कुर्यात् ॥ ५॥ रौद्र उत्तरो यथा देवताभ्यः॥६॥ तयोनीना परिषेचनं धर्मभेदात्॥ ७॥

II. 2, 4, 2. देहिळ्याम G.U1'2; देहळ्याम II. 2. 4, 5. G. U1 begin a new Sūtra  $G^1$ ,  $G^2$ , G.  $U^3$ ; P. U.; M. U., Mr. U· II join Sûtras 1 and 2.

with पितृ°.—

II. 2, 4, 6. राहमू $^{\circ}$   $G.U^{1}$ ; राहमुत्तरतो $G.^{1}$ 

₹. ₹. ४-₹₹.

नक्तमेवोत्तमेन वैहायसम्॥८॥
य एतानव्यग्रो यथोपदेशं कुरुते नित्यः स्वर्गः पुष्टिश्च ॥९॥
अग्नं च देयम्॥१०॥
अतिथीनेवाग्रे भोजयेत्॥११॥
बालान्वृद्धान्रोगसंबन्धान्स्त्रीश्चान्तर्वत्नीः॥१२॥
काले स्वामिनावन्नार्थिनं न प्रत्याचक्षीयाताम्॥१३॥
अभावे भूमिरुदकं तृणानि कल्याणी वागिति।
एतानि वै सतोगारे न क्षीयन्ते कदाचनेति॥१४॥
एवंबृत्तावनन्तलोकौ भवतः॥१५॥
ब्राह्मणायानधीयानायासनमुदकमन्नमिति देयम्। न प्रत्युत्तिष्ठेत्॥१६॥

अभिवादनायैवोत्तिष्ठेदभिवाद्यश्चेत् ॥ १७ ॥
राजन्यवैद्यो च ॥ १८ ॥
दासम्यागतं कर्मणि नियुञ्ज्यात् । अथास्मै दद्यात् ॥ १९ ॥
दासा वा राजकुलादाहृत्यातिथिवच्छृद्रं पूजयेयुः ॥ २० ॥
नित्यमुत्तरं वासः कार्यम् ॥ २१ ॥
अपि वा स्त्वमेवोपवीतार्थे ॥ २२ ॥
यत्र भुज्यते तत्सम्ह्य निर्हृत्यावोक्ष्य तं देशममत्रेभ्यो लेपान्संकृष्याद्भिः सँसृज्योत्तरतः शुचौ देशे रुद्राय निनयत्। एवं वास्तु
दिशवं भवति ॥ २३ ॥

II. 2, 4, 12. रोगसंबद्धान् P., P. U., N. U.

II. 2, 4, 14. The metre requires the Vedic neuter plural नृजा.

II. 2, 4, 17. ga om M. U. text, P. U.

text; G U3om, the whole first clause

<sup>11. 2, 4, 23.</sup> लेपान्त्सं° N.; लेपांसं P; लेपा-त्सं° N. U, G. U<sup>2</sup>.

2. 2. v. 28-8014.9-9.

बाह्मण आचार्यः स्मर्थते तु ॥ २४ ॥ आपदि बाह्मणेन राजन्ये वैश्ये वाध्ययनम् ॥ २५ ॥ अनुगमनं च पश्चात् ॥ २६ ॥ तत उध्वे बाह्मण एवाग्रे गतौ स्यात् ॥ २७ ॥ ४ ॥

२. २. ५.

ः विद्यान।मप्युपनिषदामुपाकृत्यानध्ययनं तदहः॥१॥ अघीत्य चाविप्रक्रमणं सद्यः॥२॥

यदि त्वरेत गुरोः समीक्षायाँ खाध्यायमधीत्य कामं गच्छेत्। एवमुभयोः शिवं भवति॥३॥

समावृत्तं चेदाचार्योभ्यागच्छेत्तमभिमुग्वोभ्यागम्य तस्योपसंगृद्ध न बीभत्समान उदकमुपस्पृशेतपुरस्कृत्योपस्थाप्य यथोपदेशं पूजयेत्॥४॥

आसने शयने भक्षे भोज्ये वासिस वा संनिहिते निहीनतरवृत्तिः स्यात्॥ ५॥

तिष्ठन्सव्येन पाणिना- यह्याचार्यमाचमयेत् ॥ ६ ॥ अन्यं वा समुदेतम् ॥ ७ ॥

स्भादाहरहा क्षमणिस्मितेष्वनाचेकीर्षन् ॥ ८॥

संनिहिते मूत्रपुरीषवातकर्भे कि भाग हास छेवनदन्तस्कवन-निःशृङ्खणभुद्देनपुर्द्दाहरू छथानीति ॥ ९॥

II. 2, 5, 9. मृत्रपुरीषयो: Md., 'ष्टीवन' Devanāgarî Mss. and Md.; निशृंसण, P., P. U. M. U., Md. and Grantha Mss.; भुक्षेपण G. U<sup>8</sup>; भुविक्षेपण Md.; शृक्षेपण P.; P., U. sec. m., G<sup>1'2</sup>, G. U<sup>2</sup>, but see the.; Com ताडन Md., N.; ताळन G.U<sup>2</sup>; निष्ट्यानीति G. U<sup>1'3</sup>, G<sup>1</sup> निष्टानीति G<sup>2</sup>.

II. 2, 5, 2. बावि P. U., N. U., Mr. U. II. According to Haradatta the usual reading was आविश्रकामिणम् which the Mss. do not give.

II. 2, 5, 4. पुरस्कृत्यवोप° G. U³.

II. 2, 5, 5. मोज्ये om. P. U., M. U.; बाससी G<sup>1'2</sup>.

II. 2. 5, 6. आचामयेत् N. U., Md.

II. 2, 5, 8, श्यितेष्य P,80c,m.,N.,G.U3.

₹, ₹. 4. 90-95 1 ₹. 6. 9.

दारे प्रजायां चोपस्पर्शनभाषा विस्नम्भपूर्वाः परिवर्जयेत् ॥ १०॥ वाक्येन वाक्यस्य प्रतीघातमाचार्यस्य वर्जयेत् ॥ ११॥ श्रेयसं च ॥ १२॥ सर्वभूतपरीवादाकोशाँश्च ॥ १३॥ विद्याया च विद्यानाम् ॥ १४॥ विद्याया च विद्यानाम् ॥ १४॥

यया विद्यया न विरोचेत पुनराचार्यमुपेत्य नियमेन साधयेत् ॥ १५॥

उपाकरणाद्वोत्सर्जनादध्यापियतुर्नियमः । लोमसँहारणं माँसँ आद्यं मेशुनिमिति च वर्जयेत्॥ १६॥

ऋत्वे वा जायाम्॥ १७॥

यथागमँ शिष्येभ्यो विकासंबद्धाने नियमेषु च युक्तः स्यात् । एवं वर्तमानः पूर्वापरान्संबन्धानात्मानं च क्षेमे युनक्ति ॥ १८॥ मनसा वाचा प्राणेन चक्षुषा श्रोत्रेण त्विकशक्षोदरारम्भणाना-स्रावान्परिष्टुञ्जानोमृतत्वाय कल्पते ॥ १९॥ ५॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मस्त्रत्रे द्वितीये प्रश्ने द्वितीयः पटलः समाप्तः ॥

### २. इ. इ.

# जात्याचा सँशये धर्मार्थमागतमग्निमुपसमाधाय जातिमाचारं च पृच्छेत्॥१॥

II. 2. 5, 11. яतिषातम् P,N, N. U. М. U., Mr. U; G. U<sup>3'8</sup> G<sup>1'3</sup> are doubtful; P.U., M.M.U join Sütras 11-12.

II. 2, 5, 18. परिवादा° P, N, N. U., M. U., Mr. U., G. U<sup>8</sup>., G<sup>2</sup>.

11. 2. 5, 16. "संहरणं N., M. U., Mr. U. संहरणं P. U. text and Com; "दारणं G. U.", text; "हरणं G. U" Com.; "हारिण" G¹.

II.2,5,17. अपेयात् add The Dev. Mss. । आप. ५ VIII. 4. 6. where the verb is likewise omitted. It is added only in the first passage, S'r. Sū III. 17, 8.

II. 2, 5, 18. यथागमनं Md; एषं युक्तो व° G. U²; एवं वृक्तो व° G.U³; प्वांपरान्त्सं° P. N., N. U.

II. 2, 5, 19. झाणेन Devanāgarī Mss except P. sec. m. and N. U.; आधावान, P. pr. m., Md., P. U. M. U., Mr. U. साधुतां चेत्प्रातेजानीते शिक्षकृता वायुरुपश्चीतार्थस्यो स्थाता साधुतां प्रतिजानीते साध्वसा अस्तु वितथ एष एनस त्युक्तवा शास्तुं प्रतिपचेत ॥ २॥

आंभ्रवि ज्वलन्नति धिरूक्ष्मक्ष्मक्ष्मते ॥ ३॥ घर्मण वे नामेकेकाँ शाखामधीत्य श्रोत्रियो भवति ॥ ४॥ स्वन्ध्रेष्ट्रकां कुटुम्बनमभ्यागच्छति धर्मपुरस्कारो न द्ध्रियोजनः सोतिथिभेवति ॥ ५॥

तस्य रजायाँ शान्तिः स्वर्गश्च ॥ ६ ॥
तमिमुखोभ्यागम्य यथावयः समेख तस्यासनमाहारयेत् ॥ ७ ॥
जिक्तिथिये नाबहुपादमासनं भवतीत्येके ॥ ८ ॥
तस्य पादौ प्रक्षालयेत् । शुद्रमिथुनावित्येके ॥ ९ ॥
अन्यतरोभिषेचने स्यात् ॥ १० ॥
तस्योदकमाहारयेन्द्रन्मयेनेत्येके ॥ ११ ॥

नोदकमाचारयेदसमावृत्तः ॥ १२॥

अध्ययन नांवृत्तिश्चात्राधिका ॥ १३॥

हाह्यस्थादिक तर्पयेद्रसैर्भक्ष्यैरद्भिरवराध्येनेति ॥ १४ ॥ आवसर्थ दचादुपरिशय्याः पस्तरणमुपधानँ सावस्त णमभ्यञ्जनं चेति ॥ १५ ॥

II. 8, 6, 2. साधृतां प्रतिज्ञानते Md., N. U., G. U<sup>2</sup>; विद्य: Md., N. U., G. U<sup>2</sup>; विध्वतथ: G<sup>1</sup>.

II. 3, 6, 5. °संयुक्तं P. U., M. U., Mr. U.; स्वधमें युक्तं G<sup>1</sup>.

II. 8, 6, 6. पुष्टिं शान्ति G2.

<sup>1</sup>I. 3, 6, 7. आहरयेत् P. pr. m. तदिभ° G. U.8 P. U., M. U.

II. 8, 6, 11. आइरयेत् P. pr.m., आइरेत्

P.**U.**,

II. 8. 6, 12. आहरयेत् P. pr. m., P.U., M. U.; समावृत्ते N; समावृत्ते: N. U,

II. 3, 6, 18. अध्ययमास्मांवृत्तिः N.U.;G. U<sup>8</sup>; अध्यायमासांविधिः (वृत्तिः sec. m.) अधिकः Md; अध्ययमासांवृत्तिः P. sec. m., G<sup>1/2</sup> G. U<sup>1/2</sup>.

II. 3, 6, 15. उपरिषयायाः Md; उपरि-शब्यादु N; अभ्यक्षने च P.

2. 3. E. 95-20 1 V. 9-V.

अन्नसँस्कर्तारमाहृय विशिव्यवान्वा तदर्थान्निर्वपेत् ॥ १६ ॥ उत्तान्यन्नान्यवेशितंदं भूया३ इदा३ मिति ॥ १७॥ भूय उद्धरेत्येव बूयात् ॥ १८॥ द्विषित्व्रिषतो वा नान्नमश्रीयादोषेण वा मोमाँ स्मानस्य मीमाहित्स्य वा ॥ १९॥ पाप्मानँ हि स तस्य मक्षयतीति विज्ञायते ॥ २०॥ ६॥

#### २. ३. ७.

स एष प्राजापत्यः कुटुम्बिनो यज्ञो नित्यप्रततः ॥१॥
योतिथीनामग्निः स ाह्वनोयो यः कुटुम्बे स गार्पत्यो
यस्मिन्पच्यते सोन्वाहार्यपचनः ॥२॥
ऊर्ज पुष्टिं प्रजां पश्चितिष्ठापूर्तिमिति गृहाणामश्चाति यः पूर्वोतिथेरश्चाति ॥३॥
पयउपसेचनमन्नमाश्चेदोमसंमितं सार्पषोक्थ्यसंमितं मधुनातिरात्रसंमितं मांसेन द्वादशाहसंमितमुदकेन प्रजावृद्धिरायुषश्च॥४॥
प्रिया अप्रियाश्चातिथयः स्वर्गं लोकं र मयन्तीति विज्ञायते ॥ ५॥
स गुरुत्तिमध्यंदिने सायमिति ददाति भवनान्येव तानि भवन्ति
॥६॥

# यदनुंतष्ठत्युद्धार्ये तत्।। ७॥

II. 8, 6, 17. 超音報商 P. U, G. U<sup>2</sup>'8; . 沒如 異可和信 Md., G<sup>2</sup>, G. U<sup>1</sup>'2'8. 異可和信 G<sup>1</sup>.

II. 3, 6, 19. P. U., M. U., Mr. U. join Sütras 19-20.

II. 3, 7, 1. कुडुंबिनो G<sup>2</sup>, G. U<sup>1, 2, 8</sup> text and Com.

II. 3, 7, 2. कुडुंब G<sup>1'2</sup> G. U<sup>1'2</sup> text

and Com., G. Us text.

II. 3, 7, 5. प्रियाप्रियाश्च G<sup>1</sup>., G. U<sup>8</sup> प्रिया: प्रि° G<sup>2</sup>; प्रिया अभिप्रिया° P. U., text and Gom; प्रिया अपिप्रिया° G.U<sup>2</sup>.

<sup>11, 3, 7, 7.</sup> अनुत्तिष्टति P. pr. m. N., U., M. U.; this is the reading explained by Haradatta, but declared to be the less common one; अनुतिष्टति P. U.

यत्सान्हियाते सा दक्षिणा प्रश्नेसा ॥ ८॥ यत्सँसाध्यति ते विष्णुक्रमाः॥ ९॥ यदुपावर्तते सोवभृथः॥ १०॥ इति हि ब्राह्मणम्॥ ११॥ राजानं चेदतिथिरभ्यागच्छेच्छेय निमसी

राजानं चेदितिथिरभ्यागच्छेच्छ्रेय रीमसी पूजामात्मनः कार्यत

आहितार्गि चेदतिथिरभ्यागच्छेत्स्वयमेन अपुदेख ब्यात् । बाख कावात्सीरिति । बात्य उदकमिति । बात्य तर्पयँक्तिवति ॥ १३ ॥ पुराध्देखिद्यः होमादुपाँशु जपेत् । बात्य यथा ते मनस्तथा-स्तिवति । बात्य यथा ते वशस्तथास्तिवति । बात्य यथा ते प्रियं तथास्तिवति । बात्य यथा ते निकामस्तथास्तिवति ॥ १४ ॥

यस्योद्धृतेष्वहृतेष्वग्निष्वतिथिरभ्यागच्छेत्स्वयमनमभ्युदेत्य ब्र्यात् बात्य अतिसृज होष्यामि । इत्यतिसृष्टन होतव्यम् । अनितृषृष्ट-श्चेज्जुहुयाद्दोषं बाह्मणमाह ॥ १५ ॥

एकरात्रं चेदितिथीन्वास्टेल्यार्थवाँह्योकानभिजयित द्वितिष्टाहरू-रिक्ष्याँस्तृतीयया दिव्याँश्चतुर्थ्या परावतो होकानपरिहित्तिहरू-रपरिमिताँह्योकानभिजयतीति विज्ञ ह ते ॥ १६॥

II, 3, 7, 18. तर्पयंत्स्वित. P; तर्पयन्तिति G. U'text pr. m, The reading तर्पयन्ति, which is found Ath V. XV, II, 2, the passage referred to by Apastamba, is no doubt the original and correct one. But the corruption is ancient and probably goes back to Apastamba's times, and the Hairanyakeśas have it likewise.

II. 3, 7, 8. Thus Haradatta. It is possible to read दक्षिणाप्रशंसा But the combination is not good, as a mention of the important Dakshinā, not of the less important Dakshināprasamsā, is to be expected.

II. 3, 7, 10 यदपाव G. U2'8 text and Com.

II. 8, 7, 11. इति बा° all except G¹.G².

2. 8. 4. 94 | 6. 9-98.

असः देतश्चेदतिथिर्बुवाण आगच्छेदासनमुदकमर्स हो।श्रेपाय धामोत्येव दद्यात्। एवमस्य समृद्धं भवति॥ १७॥ ७॥ ॥ इत्यापस्तम्बीयवर्मसूत्रे द्वितीय प्रश्ने सृतीयः पटलः समाप्तः॥

٦. ४, ८.

येन कृतावसथः स्यादितथिनं तं प्रत्पृत्तिष्टेःप्रत्यवरोहेद्वा पुरस्ताचेदिभवादितः॥१॥
गोषभोज्यितथीनाँ स्यात्॥१॥
न रसान्ग्रहे सञ्जीतानवशेषभितिथभ्यः॥३॥
नात्मार्थमिभिरूपमन्नं पाचयेत्॥४॥
गोमधुपर्काहाँ वेदाध्यायः॥५॥
आचार्य ध्यत्येद्धक् लाढ्यां राजा वा घर्मयुक्तः॥६॥
आचार्यार्थात्वेद्धक् लाढ्यां राजा वा घर्मयुक्तः॥६॥
आचार्यार्थत्वेद्ध ॥७॥
दिध मधुसँमृष्टं मधुपर्कः पयो वा मधुसँमृष्टम्॥८॥
अभाव उदकम्॥९॥
खङ्को वेदः॥१०॥
छन्दः कल्पो व्याकरणं ज्योतिषं निरुक्तं श्रीक्षा छन्दोविचितिरिति॥११॥

शब्दार्थारम्भणानां तु कर्मणाँ समाम्नायसमाप्तौ वेदशब्दः । तत्र संख्या विप्रतिषिद्धा ॥ १२॥

II. 3,7,17, असमुदित: Md; अतिथिब्रुवाणः P, P. U., M. U., Mr. U., but see Md., N. U., M. U., G¹., G. U¹''' the Com.
II. 4, 8, 2. शेषेभोजी P, P. U., Mr. U., II. 4, 8, 12. समाप्तो G¹, G. U¹'''' II. 4, 8, 11, ज्योतिषं P. U., N; शिक्षा

2. 8. 6. 93-981 4. 9- 98.

अङ्गानां तु प्रधानैरव्यपदेश इति न्यायवित्समयः ॥ १३ ॥ अतिथि निरक्त्यः यत्रगते भोजने स्मेत्ततो विरम्योपोष्य ॥ १४॥॥ ॥ ८॥

२. ४. ९.

श्वोम्ते यथामनसं तर्पयित्वा सँसाघयेत्॥१॥
गनवन्तमा यानात्॥१॥
यावभाः जानीयादितरः॥१॥
अप्रतीभायाँ सीन्नो दिहतेत् ॥४॥
इद्यान्वेश्वदेवे भागिनः कुर्वीता श्वाचाण्डालेभ्यः॥५॥
नानर्द्य्यो दद्यादित्येके॥६॥
उपेतः स्त्रीणामः पेतस्य चोच्छिष्टं वर्जयेत्॥६॥
सर्वाण्युदकपूर्वाणि दान्ताने॥८॥
यथाश्रुति विहारे॥९॥
ये नित्या भाक्तिकास्तेषामनुपरोधेन संविभागो विहितः॥१०॥
नामात्मानं भार्या पुत्रं वोपदन्ध्यात्र त्वेव दासकर्मकरम्॥११॥
तथा चात्मनोनुपरोधं कुर्याद्यथा कर्मस्वसमर्थः स्यात्॥१२॥
अथाप्युदाहरानेत्।
अष्टौ ग्रासा मुनेभेक्षः षोडशा ण्यवासिनः।
व्रात्रिश्वतं गुज्य्यस्थारिक्षेतं ज्ञराव्यास्यः॥

II. 4, 9, 2. P. U. om. this Sūtra and its Com.

II. 4, 9, 4. अप्रतिभायां N., P. U, Mr. U.; अप्रतिहायां N. U., but see the Com.; विवर्तेत Md.

II. 4, 9, 5. चण्डाकेश्यः N., Md., O''s G. U'' Com; G. U' om. the text of Sūtras 5-6.

II. 4, 9, 7. च वर्जवेत् N. U.

II. 4, 9, 10. निखभाक्तिका° P, P. U., M. U; निखा भक्तिका: N, N. U. text Mr. U.

II. 4, 9, 11. चोपर P. U., P. pr. m.

II. 4, 9, 12. कर्मसु समर्थ: Md, N, G<sup>1, 3</sup> G. U<sup>1,8</sup> text; कर्मसमर्थ: G. U<sup>8</sup> text

II. 4, 9, 13. भक्षाः N, P,G<sup>1,2</sup>, G. U<sup>1,8</sup>

2. r. s. 93 1 4. 90. 9-90

आहिताहेक् अ हाराज्य च ते त्रयः। अभन्त एव सिध्यन्ति नैषाँ सिद्धिरनश्रतामिति॥ १३॥ ९॥

॥ त्यापस्तम्बायधर्मस्त्रत्रे द्वितीय प्रश्ने चतुर्थः पटलः समाप्तः ॥

R. G. 80.

भिक्षणे निमित्तमाचार्यो विवाहो यज्ञो मातापित्रोर्बुभूषीईतश्च नियमविलोपः॥१॥

तत्र गुणान्समीक्ष्य यथाशाक्ति देयम्॥२॥

इन्द्रिक्क्केस्य तु भिक्षणमनिमित्तम्। न तदाद्वियेत ॥ ३॥ स्वकर्म ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहणं दायाद्यं शिलोञ्छः॥ ४॥

अन्यसापरिगृहीतः ॥५॥

एतान्येव ६ अवेग्यस्थापनयाजनप्रतिग्रहणानीति परिहाध्य दण्डयुद्धाधिकानि ॥ ६॥

क्षालेयबद्धेर्यस्य दण्डयुद्धवर्जं कृषिगोरक्ष्यवाणिज्याधिकम् ॥ ७॥ नान-चानमृत्विजं वृणीते न पणमानः ॥ ८॥ ३८।हर्ष्टोद्वर्ष्टामः॥ ९॥

युद्धे तद्योगा यथोपायः पादेशन्ति तथा माते । हिन्यम् ॥ १०॥

P. U., M. U, Md; द्वाविश्वनु गृहस्था-स्यामितं Md.—After these two verses, Md, M. U, Mr. U., N. U. add a third, गृहस्था बहाचारी वा योनभंस्तपश्चरेत्। प्राणाप्तिहोन्नळोपेनावकीणी भवेनु सः॥ It follows after the इति which marks the end of the quotation, and is not noticed in the Com.

II. 5, 10 1. बुभूषा Md., N., P., G.

- P. U., G. U<sup>1'8</sup>, but see the Com.; यज्ञो om. N. U.; विनाहो om. P. U. नियमछोप: N. U.
- II.5,10,4. प्रदानं P.U., M.U.; सिछोञ्छन-मन्यचापरिगृष्टीतम् G. U<sup>8</sup>; सिछोञ्छः G<sup>178</sup>, C. U<sup>1</sup>.
- II. 5, 10, 7. 前夜紅斑 N., Md., G<sup>1'2</sup>. G. U<sup>1'2</sup>., P. U. text; but see the Com.

२. ५. ११. –१६ | ११. १ – ८.

न्यस्तायुधप्रकीर्णकेशप्राञ्जलिपराङावृत्तानामार्या वधं परिचक्षते 11 88 11 शास्रीरिधगताना मिन्द्रियदौर्बल्याद्विप्रतिपन्नानाँ मुपदिशेद्यथाकर्म यथोक्तम् ॥ १२॥ तस्य चेच्छारः मतिप्रवर्तेरत्राजानं गमयेत्॥ १३॥ राजा पुरोहितं धमार्थकुदालम् ॥ १४ ॥ स ब्राद्यणानियुञ्ज्यात्॥ १५॥ बलियोषेण वधदास्यवर्जं नियमेरुष्ट्रोएएए ॥ १६॥ १०॥

ع بر ۶۶.

इतरेषां वर्णानामा प्राणविप्रयोगात्समवेक्ष्य तेषां कर्माणि राजा दण्डं प्रणयेत्॥१॥ न च संदेहे दण्डं कुर्यात्॥२॥ र बिचितं विचित्या दैवप्रश्लेभ्यो राजा दण्डाय प्रतिपद्येत ॥ ३॥ एवंष्ट्रतो राजोमी लोकावभिजयति॥ ४॥ राज्यः पम्था ब्राह्मणनासमेत्य ॥ ५॥ समेत्य तु ब्राह्मणस्येव पन्धाः ॥ ६॥ यानस्य भाराभिनिहितस्यातुरस्य स्त्रिया इति सर्वेदातव्यः ॥ ७॥ - र्णज्यायसां चेतरैवेर्णैः॥८॥

II. 5. 10, 11. न्यस्तायुधः प्रकीर्णकेशः अनिषवृत्तरम्  $G^1$ , G.  $U^1$ , इतिप्रवृत्तरम् प्रकीर्णकेश: C, U1.; न्यस्तायुषः प्रकीर्णकेशः with राष्ट्रानं. see also the Com.

II. 5, 10, 12. निर्धेशं P. pr. m. N, P. II. 5, 10, 16. अवशोषयेत् P. U., M. U G. U.

II. 5, 10, 18. अतिवर्तस्य N. U. P. U.; IL 5, 11, 7. चातुरस्य G. U.

प्राञ्जिक्टि: N. U., Mr. U., न्यस्तायुध- G<sup>3</sup>; G. U<sup>179</sup>, begin a new Sūtra

G.  $U^3$ : न्यस्तायुषाप्रकीर्णकेशः G.  $U^3$ , II. 5, 10, I4. शास्त्रकुशस्त्रं P. U., M.U. प्रोहितं om. P. pr. m.

U., M. U, Mr. U; शास्त्रेरधिकृतानां 11.5,11,3. विचिन्त्याMd.; देवप्र° Grantha Mss. and Md., but see the Com.

2.4.89 9-20 1 97. 9.

अशिष्टप द्वेद्धः तोन्मत्तानामात्मखरत्ययनार्थेन सर्वेरेव दातव्यः॥९॥ धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥ १०॥

अधर्मचर्यया पृवों वणों जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपारवृत्ता ॥ ११ ॥

धर्मप्रजासंपन्ने दारे नान्यां कुर्वीत ॥ १२ ॥ अन्यतराभावे कार्या प्रागग्न्याधयात् ॥ १३ ॥ आधाने हि सती कर्मभिः संबध्यते येषामेतदङ्गम् ॥ १४ ॥ सगोत्राय दुहितरं न प्रयच्छेत् ॥ १५ ॥ मातुश्च योगिसंबन्धेच्यः ॥ १६ ॥

बाह्य विवाहे बन्धुर्शालश्रुतारोग्याणि बुद्ध्वा प्रजासहत्वकर्मभ्यः प्रतिपादयेच्छक्तिविषयणालंकृत्य॥ १७॥

आर्षे दुहितृमते मिथुनौ गावौ देयौ॥ १७॥ दैवे यज्ञतन्त्र ऋत्विजे प्रतिपादयेत्॥ १९॥

मिथः कामात्सांवर्तेते स गान्धर्वः ॥ २० ॥ ११ ॥

२. ५, १२.

## शकितिहिष्टिण द्रव्याणि दत्वा वहेरन्स आसुरः॥१॥

II. 5, 11, 9. °на от. G. U<sup>2</sup>.

II. 5, 11, 14. सति N., G<sup>2</sup>. P. U., G. U<sup>1</sup>, 2' but see the Com.; संपद्यत पुषां G. U<sup>2</sup>.

II. 5, 11, 17. बन्धुकां छळक्षणसंपद्मप्रजा-रोग्याणि G. U³; प्रजाँ सहत्व° P.U.,M. U.Mr. U. This reading is explained by Haradatta as the better one but in the Com, on the Grhya Sūtra he prefers that given in tha text; शक्तिविषये हेस्ना Md.

II. 5, 11, 19. Md inserts after this Sūtra: सह धर्भ चरत इति प्राजापत्ये, taken from Āśvalāyana Grhya Sūtra 1. 6. 1. which is quoted in the Com. on Sūtra II, 5, 12. 2.

II, 5. 11, 20, संवर्तते P. U. text, Md,, G. U<sup>3</sup>; संवर्तते G. U<sup>2</sup>; सांवर्तथते G. U<sup>1</sup> text, see the Com.

<sup>11, 5, 12, 1.</sup> शक्तिविषये P. U., Md., G<sup>2</sup>, G.U<sup>3</sup>.

7. 4. 97. 7-96.

दुहितृमतः प्रोथियत्वा वहेरन्स राक्षसः॥ २॥ तेषां त्रय आद्याः प्रशस्ताः पूर्वः पूर्वः श्रेयान् ॥ ३॥ यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवति ॥ ४ ॥ पाणिसमूढं ब्राह्मणस्य नामोक्षितमभितिष्ठेत्॥ ५॥ अग्निं ब्राह्मणं चान्तरेण नातिकामेत्॥६॥ ब्राह्मणाँश्च ॥ ७ ॥ अनुज्ञाप्य वातिकामेर ॥ ८॥ अग्निमपश्च.न युगपद्धारयीत॥ ९॥ नामाग्रीनां च संनिवापं वर्जयेत्॥ १०॥ प्रतिमुखमग्रिमाहियमाणं नाप्रतिष्ठितं भूमौ प्रदक्षिणीकुर्यात् प्रप्तश्चात्मनः पाणी न सँश्चेषयेत् ॥ १२॥ 11 88 11 स्वपन्नभिनिम्नुक्तो नाश्वान्वाग्यतो रात्रिमासीत। श्वोभूत उदक-मुपस्पृर्य वाचं विसृजेत् ॥ १३॥ स्वपन्नभ्यदितो नाश्वान्वाग्यतो हस्तिष्ठत् ॥ १४ ॥ आ तमितोः प्राणमायच्छेवित्येके ॥ १५॥ स्वमं वा पापकं दृष्ट्वा ॥ १६॥

II. 5, 12, 2. Md. G<sup>1</sup> insert after this 'II. 5, 12, 6, नातिकमेत् P., P.U., M.U. Sütra सुप्तानां प्रमत्तानां वा वहेरन्स पेशाच: I which words have been likewise taken from Aśvalāyana and are quoted in the Com.

<sup>11.5,12,4.</sup> युक्ताः प्रजा भवन्ति P. U., G<sup>2</sup>. After this Sütra Md., G1,G2. Mr. U., and N. U. insert नान्येन हातव्यं होसे तु तस्य संबन्धः [ होसेन तु सं N. U. ] अनुद्वाहिता तु या कन्या-र्तवेन युज्यते सा वृष्छी । योन्यपूर्वीमुद्रइते पूर्वाद्वहते G<sup>1</sup> ] सा पुनर्भुः ॥ These Sūtras are not noticed in the Com., and without doubt inter polation.

 $G^1$ .

II. 5, I2, 7 N. U. joins Sütras 7-8; M. U. om. Sûtra 7; G. U<sup>2/3</sup> the Com, on Sūtras 7-9.

<sup>11, 5, 12, 8,</sup> वातिक्रमेत P., P. U.G1 वातिकमेत् G², M, U.

II. 5, 12, 9. धारयेत् M. U.

<sup>11. 5, 12, 10.</sup> संनिपातं G2;

II. 5 12, 13. अभिनिमुक्तो P. pr. m., N, pr. m., U.; अमिनिम्को P. U., text, N. U., M. U., G.U3, आम. निमृक्तो G. U.2, P. U.

२, 4, 92, 90-23 | ६ 93,9-4

अर्थ वा सिषाधियिष् ॥ १७ ॥

िएए। तिक्रमें चान्यसिन् ॥ १८ ॥

ेषफलसँशये न तत्कर्तव्यम् ॥ १९ ॥

रषमध्यायानध्याये ॥ १० ॥

न सँशये प्रत्यक्षवद् ब्रूयात् ॥ ११ ॥

अमिनिम्रुक्ताभ्युदितकुनिवश्यावदाग्रदिधिषुदिधिषूपतिपर्याहित
परीष्ट्र परिवित्तपारिवित्रपरिविविदानेषु चोत्तरोत्तरिसम्बश्चाचि
करनिर्वेषो गरीयानगरीयान् ॥ २२ ॥

तच लिङ्गं चरित्वोद्धार्यमित्येके ॥ २३ ॥ १२ ॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे द्वितीये प्रश्ने पश्चमः पटलः समाप्तः ॥

२. ६. १३.

सवर्णापूर्वशास्त्रविहितायां यथर्तु गच्छतः पुत्रास्तेषां कर्मभिः संबन्धः॥१॥ वार्गेनाध्यातेकमश्चोभयोः २॥ पूर्ववत्यामसँस्कृतायां वर्णान्तरे च भैथुने दोषः॥३॥ तत्रापि दोषवान्पुत्र एव॥४॥

उत्पादियतुः पुत्र इति हि ब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

दिधिषु om. G.U<sup>3</sup>; पर्याधातृपर्याहित, परियष्ट्रपरीष्ट P.U, M. U, Mr. U., निर्वेशो P. U, N. U. M.U. Mr. U. compare Ap. S'r. Sū. IX, 12, 11

II. 5, 12 23. एक om. Md; G.U<sup>3</sup> has a lacuna, extending from the latter portion of the Com. on Sūtra 22 to the first half of the Com. on II. 6, 13, 5 The piece has, however, been, inserted after II. 6. 13, 7.

II. 5, 12, 17. सिसाधायेषन् Grantha Mss. and Md; सिसाधायेष्यं P. sec m., शिषाधयिषन् N; सिसाधयिषुः Dev. Mss. of Com. and P. pr. m.

II. 5, 12, 18. वाम्यस्मन् N, P., Md.. P U, N. U.

I1. 5, 12, 22. अभिनिर्मुक N. U, P. U, M. U.; भक G.U.; भक G.U.; भक G.U.;

 मुक्त G.U.; भक G.U.;

 कुनकी P, N, Md, G', N. U.;

 G.U.;
 इयाबदद M.I., G', P. ....

 m. N. U;
 अग्रेदिशिपु P. U., N. U;

र. ६. १३. ६-१२

अथाप्युदाहरित । इदानीमेवाहं जनक द्वीणामीप्यामे नो पुरा । यदा यमस्य सादने जनयितुः पुत्रमञ्जवन् ॥ रेतोधाः पुत्रं नयित परेत्य यमसादने । तसाद्भार्या रक्षन्ति विभ्यन्तः पद्देवद्दः ॥ अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे परवीजानि वाप्सः । जनयितुः पुत्रो भवति सांपराये मोघं वेत्ता कुरुते तन्तुमेत-मिति ॥ ६ ॥

दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम् ॥ ७ ॥ तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते ॥ ८ ॥ तदन्वीक्ष्य प्रयुक्जानः सीदत्यवरः ॥ ९ ॥ दानं क्रयधर्मश्चापत्यस्य न विद्यते ॥ १० ॥

विवाहे दुहितृमते दानं काम्यं धर्मार्थ श्रुयते तस्माद् दुहितृमतेधि-रथं द्यां देयं तिन्मथुया कुर्यादिति । तस्यां ऋयदाब्दः सँस्तुति-प्रात्रम् । धर्माद्धि संबन्धः ॥ ११ ॥ एकधनेन ज्येष्ठं तोषियत्वा ॥ १२ ॥ १३ ॥

II. 6, 13, 12. ज्येष्ठं हि Md.

II. 6, 13, 6. (a) जनकः Dev. Mss. (except N.) and Md., so also Haradatta, who misunderstood the reading of the Grantha Mss. which may stand for जनकः or जनकः The correct explanation is given by Govindasvāmin on Baudh Dh.S. 1I. 3, 34.—एव is probably an interpolation made before Āpastamba's times, see Baudh. loc, cittamba's times, see Baudh. loc,

रक्षयत P. U. text; रक्षघ G. U<sup>2</sup>; (f) मोघं ते वेखा P, U. text; वेखा P. pr. m., M. U. text; वेद्धा G.U<sup>2</sup> pr. m, II. 6, 13, 8, इड्यन P. U., M. U. II. 6, 13, 11, अनुवोद्ध्य Md.

II. 6, 13, 11, अतिरथं N. U. text, P. sec. in., Md., G<sup>1/2</sup>; अविरथसतं G.U<sup>2</sup> रथसतं P. U. text, रथं सतं Mt; U., P. pr. m.; धर्माथसंबन्धः P., P. U., text, Mr. U. text, Mr. U. text according to the Hir.Dh.Sū.G.U<sup>1</sup> begins a new Sūtra with तन्मिथुया, G. U<sup>3</sup> has only a portion of the text and of the Com.

## २. ६, १४.

जीवन्युत्रेभ्यो दायं विभजेत्समं क्लाबमुन्मत्तं पतितं च पारिहाप्य 11 8 11

पुत्राभावे यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः ॥ २॥

तदभाव आचार्य आचार्याभावेन्तेवासी हत्वा तद्येषु धर्मकृत्येषु वोपयोजयेत्॥ ३॥

दुहिता वा॥४॥

सर्वाभावे राजा दायँ हरेत ॥ ५ ॥

ज्येष्ठो दायाद इत्येके॥ ५॥

देशविशेषे सुवर्णं कृष्णा गावः कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य ॥ ७ ॥

रथः पितुः परीभाण्डं च गृहे॥ ८॥

अलंकारो भार्याया ज्ञातिधनं चेत्येके ॥ ९ ॥

तच्छास्त्रिधिप्रतिषिद्धम्॥ १०॥

मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदित्यविद्योषेण श्रूयते ॥ ११ ॥

अधापि तस्माज्ज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययन्तीत्येकवच्छ्रयते ॥१२

अथापि नित्यानुवादमविधिमाहुन्यायविदो यथा तस्मादजावयः-पशुनाँ सह चरन्ताति तस्मात्सातकस्य मुखँ रेभायतीव तस्माद् वस्तश्च श्रोत्रियश्च स्त्रीकामतमाविति ॥ १३॥

सर्वे हि घर्मयुक्ता भगिनः॥ १४॥

<sup>11. 6, 14, 1.</sup> उन्मत्त च पतितं च G. U<sup>8</sup>; | and G<sup>2</sup>; G U<sup>2'8</sup> doubtful. च om P.U., M. U.; पतितं om. N.U. II 6, 14, 10. तच्छास्त्रेः प्र° G²

<sup>11. 6, .4, 5.</sup> हरेत् Devanāgarī Mss. ane G2.

<sup>11, 6, 4, 8.</sup> परिभाण्डं Devanāgarī Mss

II. 6, 13, 3. चोपयोजयेत P.U,M.U.text. II. 6, 14, 12. अथापि om. G2, अथापि नित्यानुवादमविधिमाहुर्घनेन (11; तथापि G. U1.

II. 6 14, 6 दायहर P., P. U., M.U. II. 6, 14, 13. तथापि G2; सह सञ्चरित G U<sup>8</sup>; रेकायतीव Md., N., G<sup>2</sup>, G.U<sup>1</sup>.

2. 4. 98. 94-20 | 94. 9-C

यस्त्वधर्मेण द्रव्याणि प्रतिपादयति ज्येष्ठोपि तमभागं कुर्घीत ॥१५ जायापत्योर्न विभागो विद्यते ॥ १६॥ पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मसु ॥ १७॥ तथा पुण्यफलेषु ॥ १८॥ द्रव्यपरिग्रहेषु व ॥ १० ॥

न हि भतुविपवास नैमितिक दान स्नयमुपदिशन्ति॥ २०॥१४॥ 2. 8, 24.

एतेन देशकुलधर्मा ध्याख्याताः॥१॥

मातुश्च योनिसंबन्धभ्यः पितुश्चा सप्तमात्पुरुषाद्यावता वा संबन्धो ज्ञायते तेषां प्रतेषुदकोपस्पर्शनं गर्भान्परिहाप्यापरिसंवत्सरान् मातापितरावेव तेषु ॥३॥

हर्तारश्च॥ ४॥

भायायां परमगुरुसँस्थायां चाकालमभोजनम्॥ ५॥

आतुरव्यञ्जनानि कुवीरन् ॥ ६॥

केशान्प्रकीय पास्नोप्यकवाससो दक्षिणामुखाः सकृदुपमज्ज्योत्-तीर्योपविज्ञान्ति॥ ७॥

एवं त्रिः॥८॥

II. 6, 14, 15. द्रव्याणि om P. U., P. III 6 15, 2. विज्ञायते Md; N. U. sec. m.

II. 6, 14,16. N.U. join Sūtras 16-17.

II. 6, 14, 18. The Devanagari Mss of the com. join Sütras 18-19; पुण्याकियासु N. U.

П. 6, 14, 20. खिया निमित्तिक Dovanāgarī. Mss. except P, sec. m. according to the Hir. Dh. Sū: श्विया | H. 6. 15. 7. N. U. joins 7-9, G. U1 स्तेयं P. U: निभित्तिकदाने Md.: रतेय-मित्यु° N. U.

begins new Sütras with anan 1 तेपां गर्भान् ॥

II. 6, 15, 4 भत्तीस्थ G U1; P. U. joins Sňtra 3-4

II. 6, 15, 5. भाषीया: P., G. U<sup>8</sup>, G.U<sup>8</sup> Com.

Sutras 7-8; तेप पांसू G. U3; उत्तीर्थ om. P. U. text.

₹. ७. 94. ९-9६.

# तत्प्रत्ययमुदकमृित्सच्याप्रतीक्षा ग्राममेत्य यित्त्रिय आहुस्तत्कुर्वन्ति ॥ १॥

इतरेषु चैतदेवैक उपिदशन्ति॥ १०॥

शुचिन्मन्त्रवतः सर्वकृत्येषु भोजयेत्॥ ११॥

देशतः कालतः शौचतः सम्यक्प्रतिग्रहीतृत इति दानानि प्रति-पादयति॥ १२॥

यस्याग्रौ न कियते यस्य चाग्रं न दीयते न तङ्गोक्तव्यम् ॥ १३ ॥ न क्षारत्वणहोमो विद्यते ॥ १४ ॥ तथावरान्नसँसृष्टस्य च ॥ १५ ॥

## उद्घिष्टि य होम उदीचीनमुण्णं भसापाँ ह्या तस्मिञ्जुहुयातद्वत-महुतं चाग्री भवति ॥ १६॥

II. 6, 15, 9. After उत्सिच्य Md.inserts the following S'lokas: विवाहे चव निर्वृत्ते चतुर्थेनहिन रात्रिष् । संध्यात्रेथस्तथा मन्त्ररस्थिमांसत्रयः सह ॥ एकत्वं सहते भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सृतके । तस्माददक पिण्डे च भर्तगींन्नेण दीयतामिति ॥

II, 6, 15, 10. चवमेक G. U8. - After this Sūtra M. U., Mr. U., P. U., and N. U., insert the following Sutras ब्राह्मणश्चा िश्च M. U. 'णाश्च N. U.] प्तस्मिन्कालेमात्याः केशहमश्रुणि वापयन्ति ।[ वा वपन्ति M. U.] : समा वृत्ता न वापयेरन् [वा वपरन् M.U.] । न विहारिण इत्येके अनदानाध्ययनाधः शयना दकोपस्पर्शनान्याकालमनुषानेपु साई त्रयहं षडहं द्वादशाहं वा गुरुष्वनश्चनवज संबत्सरं मासरि पित्रयोचार्य इत्येके ॥ P. pr. m.; has the first three Sutras, on; which the Devnagari Mss. of the Ujjvalā give a commentary, which is, however, Mahadeva's on the Hir. Dh. Sū. N. U. says at the end of the passage व्याख्या वृदितं । The Hirapyakes i Sûtra has the same words, but it gives in

which stands after ver at the ond of the passage and belongs to our Sutra II The Grantha Miss., Md. and N show no trace of the interpolation which is due to a correction of the Devanagar: Mss with the help of Mss. of the Hiranyakes i sutra.

- 11. 6, 15, 12. Andrew Md; Afright Devanagar: Miss, which however cannot be relied on, as they are copies of thantha Miss, and as Haradaria is silent regarding the form.
- 11. 6 la 13 archa N. U., P. U.; P. pr. m., M. U., Mr. U., P. P. U. leavas cui the Com. and Jones Sutras 13 sparii दीयते P.U.
- 11. 6. 19, 14. M.U. join Sútras 14-15
- 11 6: 15, 15 तथापमास P.U., N.U.
- II. 6, 15, 16. अहविष्यस्य om. Md. G<sup>1</sup>, M. U., P. U. begin a new Sütra with तद्धतम्.

2. 0. 94. 90-24 1 9 E. ?-4.

न स्त्री जुहुयात् ॥ १७ ॥
नानुपेतः ॥ १७ ॥
आन्नप्राचाद्वाभी नाप्रयता भवन्ति ॥ १९ ॥
आ परिसंवत्सरादित्येके ॥ २० ॥
यावता या दिशो न प्रजानीयुः ॥ २१ ॥
ओपनयन।दित्यपरम् ॥ २२ ॥
अत्र द्यधिकारः शास्त्रीभीवाति ॥ २३ ॥
सा निष्ठा ॥ २४ ॥
स्मृतिश्च ॥ २५ ॥ १५ ॥

॥ इत्यामस्तम्बीयधर्मसूत्रे द्वितीये प्रश्ने षष्ठः पटलः समाप्तः ॥

२. ७. १६

सह देवमनुष्या अस्मिल्लोके पुरा बभृद्याः। अथ देवाः कर्मिमिर्दिवं जग्मुरहीयन्त मनुष्याः। तेषां ये तथा कर्माण्यारभन्ते सह देवैब्रह्मणा चामुष्मिल्लोके भवन्ति। अर्थतन्मनुः श्राद्धशब्दं कर्म प्रोवाच॥१॥

प्रजानिःश्रेयसा च ॥ २ ॥ तत्र पितरो देवता ब्राह्मणास्त्वाहनीयार्थे ॥ ३ ॥ मासि मासि कार्यम् ॥ ४ ॥

before this Sūtras मासि श्राह्मपर-पक्षस्योत्तमेहिन । कर्तव्यमितिशेषः। अकरणे प्रत्यवायश्रवणात्। नित्यमुत्तमेहिन अमावास्यायां स्पष्टमाहापस्तंबः ॥ मासि मासि कार्यम् ॥ aud then follows the Com. on the latter words, P, U., Mr.U have the same words down to अमावास्यायां giving however उत्तरे for उत्तमे and they omit the real Sūtra. The interpolation has been taken from the Hir. Dh Sū and Mahādeva's Com. thereon.

II. 6, 15, 21. जानीयु: M. U., Mr. U., P. U.

II. 6, 15, 22. ओपनयनादि° P. U., G1,2.

<sup>11. 7, 16, 2.</sup> प्रजानिश्रयसाय च P. M.U, G. U<sup>3</sup>. Haradatta prefers and explains this reading. प्रजानिश्रयसार्थ P. U; Mr. U. om the Sutra. The reading, given above, exhibits the old Vedic instrumental of an a-stem, ending in ā.

II. 7, 16, 4. मासि मासि श्राद्धम् G. U<sup>2</sup>. श्राद्धं कार्यम् G.U<sup>8</sup>; M. U. insert

अपरपक्षस्यापराह्नः श्रेयान् ॥ ५ ॥ तथापरपक्षस्य जघन्यान्यहानि ॥ ६॥ सर्वेष्वेवापरपक्षस्याहस्सु कियमाणे पितृन्प्रीणाति। कर्तुस्तु कालाभिनियमात्फलविशेषः॥ ७॥ प्रथमेहान कियमाणे स्त्रीप्रायमपत्य जायते ॥ ८॥ द्वितीयस्तेनाः॥९॥ तृतीये ब्रह्मवर्चिसनः॥ १०॥ चतुर्थे क्षुद्रपशुमान् ॥ ११ ॥ पश्चमे पुमाँसः। बह्वपत्यो न चानपत्यः प्रमीयते ॥ १२॥ षष्ठेध्वद्यालांक्षद्यालश्च ॥ १३॥ सप्तमे कर्षे राद्धिः॥ १४॥ अष्टम पुष्टिः॥ १५॥ नवम एकखुराः ॥ १६॥ दशमे व्यवहारे राद्धिः॥ १७॥ एकाददो कृष्णायसं त्रपुसीसम् ॥ १८॥ द्वादशे पशुमान् ॥ १९॥ त्रयोदशे बहुपुत्रा बहुमित्री दर्शनीयापत्यः । युवमारिणस्तु भवन्ति ॥ २०॥ चतुर्दश आयुधे राहिः॥ २१॥

II. 7, 16, 5. N. U. joins अपरपक्षस्य with the preceding Sūtra.

II. 6, 17, 6. अपर° om.M. U.,P.U,'P. pr. m.

II. 6, 17, 8. अपत्यं P, N. U. text; अपत्य M. U. text.

II. 6, 17, 12. बह्वपत्यो भन्यापत्यो न P. pr. m, M. U., Mr. U, P. U, N.; though the second word is explained in several Devanāgarī copies of the आप. ११

Com., it is an interpolation taken from the Hiranyakeśi Sūtra.

II. 6, 17, 14. कर्पराद्धिः P., M.U., Mr.U., P. U.

II. 6,17,17. व्यवहारराद्धिः Mr.U., M.U.

II. 6, 17, 18. °सीसं वा P. U.

II. 6, 17, 19. द्वादश्यां Mr. U. Similarly in Sütras 20-22 त्रयोदश्यां। चतुर्दश्यां। पञ्चदृश्यां॥

2. 4. 98. 22-26 | 94. 9-4

पश्चदशे पुष्टिः ॥ २२ ॥
तत्र द्रव्याणि तिलमाषा बीहियवा आगो मूलफलानि ॥ २३ ॥
स्नेहवति त्वेवाने तीवतरा पितृणां प्रीतिद्रीघीयाँसं च कालम्
तथा धर्माहृतेन द्रव्येण तीर्थे प्रतिपन्नेन ॥ २५ ॥ ॥ २४ ॥
संवत्सरं गव्येन प्रीतिः ॥ २६ ॥
भूयाँसमतो माहिषेण ॥ २७ ॥
एतेन ग्राम्यारण्यानां पद्मनां माँसं मेध्यं व्याख्यातम् ॥ २८ ॥
॥ १६ ॥

#### ₹. 9. **१**9.

खड़ोपस्तरणे खड़ माँसेनानन्तयं कालम् ॥ १ ॥
तथा दातवलेर्मत्स्यस्य माँसेन ॥ २ ॥
वार्घाणसस्य च ॥ ३ ॥
प्रयतः प्रसन्नमनाः सृष्टां भोजयेद् बाद्यणान् ब्रह्मविदो योनिगोत्रमन्त्रान्तेवास्यसंबन्धान् ॥ ४ ॥
गुणहान्यां तु परेषाँ समुदेतः सोदयोंपि भोजयितव्यः ॥ ५ ॥
एतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः ॥ ६ ॥
अथाप्युदाहरन्ति ॥ ७ ॥

II., 7, 16, 23. बीहियबा om. P. U.

<sup>11. 7, 16, 27.</sup> भूयांसं च कालमतः N.

II. 7, 17, 1. आनन्त्यकालं N., Mr. U.; अत्यन्तं N. U., M. U. and Harada tta according to Mr.U., P.U., G.U<sup>2</sup>, but his reading is अनन्तं ac-

cording to the Com. in G.U<sup>3</sup>. U; G. U<sup>1</sup> has both times आनन्त्यं in the Com.

II. 7, 17, 2. च मत्स्यस्य Md.

II. 7, 17, 3. वार्घाणस्य P., pr. m. N.

II. 7, 17, 4. 'स्तुष्टो P., P. U., Ga, but see the Com.; 'संबद्धान् P.

II. 7, 17, 5 गुणहानों P. U.; समुदित: N. U., N.

संभोजनी नाम पिशाचिभक्षा नैषा पितृन् गच्छति नोत देवान्। इहैव सा चरति क्षीणपुण्या शालान्तरे गौरिव नष्टवत्सा ॥ ८॥ इहैव संभुञ्जती दक्षिणा कुलात् कुलं विनर्यतीति॥ ९॥ तुल्यगुणेषु वयोवृद्धः श्रेयान् द्रव्यकृशश्चेप्सन्॥ १०॥ पूर्वेचुर्निवेदनम् ॥ ११ ॥ अपरेद्युर्द्वितीयम्॥ १५॥ तृतीयमामन्त्रणम् ॥ १३ ॥ त्रिःप्रायमेके आद्यसुपदिशान्ति ॥ १४॥ यथा प्रथममेवं द्वितीयं तृतीयं च ॥ १५॥ सर्वेषु वृत्तेषु सर्वतः समवदाय रोषस्य ग्रासावरार्ध्य प्राक्षीयाद् यथोक्तम् ॥ १६॥

उदीच्यवृत्तिस्त्वासनगतानां हस्तेपूदपात्रानयनम् ॥ १७॥ उद्धियतामग्री च कियतामित्यामन्त्रयते ॥ १८॥ काममुद्धियतां काममग्रा कियताधित्यतिसृष्ट उद्धरेज्जुहुयाच्च श्विभरपपात्रैश्च श्राद्धस्य दर्शनं परिचक्षते॥ २०॥ श्वित्रः शिपिविष्टः परतत्पगाम्यायुर्धोयपुत्रः गृह्रोत्पन्नो ब्राह्मण्या-मिल्येते आदे मुञ्जानाः पङ्क्तिद्रपणा भवन्ति ॥ २१॥

text.

 $<sup>\</sup>Pi, 7, 17, 8$ . संभोजिनी P.U.नोथ $G.U^1;$ नो च Md.; नापि M. U., Mr. U. H. 7, 17, 9. संभुक्षति P. sec. m.,G.U<sup>1</sup>, G<sup>2</sup>; the quantity of the last vowel is uncertain in G. U<sup>2,3</sup>; 11. 7, 17, 21. श्वित्री N., P. U. Com., संभुक्षनी P. U. Com., Mr.U., M.U., G ; संभोजिनी P.  $U_{\cdot}$ ; अिक्षा P.  $U_{\cdot}$ 

II. 7, 17, II. निमन्त्रण Md.; P. U. and M. U. join Sütras II-13.

II. 7, 17, 13. आमन्त्रिण G. U¹.

<sup>11. 7, 17, 16.</sup> आसवराध्यं G', Md., N.,

P. U., G. U. Com., G. U<sup>3</sup>.

<sup>! 11. 7, 17, 17.</sup> N.U. adds तिल्प्रकरणं च according to the Hiranyakesi Sütra.

G. U<sup>3</sup> Com.; श्वित्रिशिशिप G. U<sup>3</sup> text: M. U., Mr. U. add after the first wordकुष्टी सर्वविकयी वृपलीपती राजभृतः; N. U. adds after आयुधीयपुत्रः। कृष्टी वृष्कीपतिः सर्वविकयी राजभृत्योप्रज्ञात . These additions have been taken from the Hiranyakesi Sūtra,

2. 4. 94. 22-24 1 96. 9-4.

त्रिमधुस्त्रिसुपर्णस्त्रिणाचिकेतश्चतुर्मेधः पश्चाग्निज्येष्टसामगो वेदा-ध्याय्यनूचानपुत्नः श्रोत्रिय इत्येते श्राद्धे सुञ्जानाः पङ्क्तिपावना भवन्ति ॥ २२ ॥

न च नक्तँ श्राद्धं कुर्वीत ॥ २३ ॥ आरब्धे चाभोजनमा समापनात् ॥ २४॥ अन्यत्र राहुदर्शनात् ॥ २५॥ १७॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे द्वितीये प्रश्ने सप्तमः पटलः समाप्तः ॥

### ₹. ८. १८.

विलयनं मधितं पिण्याकं मधु माँसं च वर्जयेत्॥ १॥ कृष्णधान्यं शृद्रान्नं ये चान्येनाश्यसंमताः॥ २॥

अहविष्यमनृतं क्रोधं येन च क्रोधयेत्। स्यृतिमिच्छन् यशो मेधाँ स्वर्गं पृष्टिं द्वादशैतानि वर्जयेत्॥ ३॥

अधोनाभ्युपरिजान्वाच्छाद्य त्रिषवणमुदकमुपस्पृशान्ननाग्नेपकवृत्ति-रच्छायोपगः स्थानासनिकः संवत्सरमेतद् त्रतं चरेत्। एतदष्टा-चत्वारिशत्संमितमित्याचक्षते॥ ४॥

## नित्यश्राद्धम्॥५॥

- cept Md., N. U., P. U.; पञ्चाप्ति G¹, M. U.; ज्येष्टसामिको G, G.U¹,३; क्यामिगो G², G. U¹ Com.; वेदाध्याप्य N., P. pr. m. The readings ज्येष्ट-सामिको । वेदाध्यापी and पञ्चाप्ति are mentioned by Haradatta, likewise another one, not found in our Mss. श्रोत्रियपुत्रः; P. U. and M. U. add after श्रोन्नियः । बहादयानुसंतानी; P. pr. m. has the same word which has been corrected to °संतान.
- II. 7, 17, 23. This Sütra and the following ones down II. 8, 18, 2. (text) are omitted in G. U<sup>2</sup>.

- 11. 7, 17. : 4. Md. adds अपरिमिनं सर्वि:.
  - H. 7, 17, 25. G. U<sup>3</sup> text om this Sūtra According to Haradatta it was not received by the Northerners, and it ought to stand before Sūtra 24; G. U<sup>1</sup> joins Sūtras 24:: 5.
  - 11. 8, 18, 2. धान्यं च P. U.
  - II. 8, 18, 3 मधास्वर्ग Md.; पुष्टिं च Md.; G. U² om. स्वर्ग पुष्टि; P. U., G. U², 3 begin a new Sütra with स्मृतिम्.
  - II. 8, 18, 4. उपस्पर्शन् L'.U., M.U., G¹, G. U¹; अच्छायोपकः P. sec. m.; अच्छायोपगतः G¹, G. U³, N. U.

2. 6. 26. 6-35 | 95. 9.

बहिर्ग्रामाच्छुचयः ग्रुचौ देशे सँस्कुर्वन्ति ॥ ६ ॥
तत्र नवानि द्रव्याणि ॥ ७ ॥
येरक्रँ सँस्कियते येषु न भुज्यते ॥ ८ ॥
तानि च भुक्तवद्ग्या दयात् ॥ ९ ॥
समुदेताँश्च भोजयत् ॥ १० ॥
न चातद्गुणायोच्छिष्टं प्रयच्छेत् ॥ ११ ॥
एवँ संवत्सरम् ॥ १२ ॥
तेषाभुक्तमं लोहेनाजेन कार्यम् ॥ १३ ॥
मानं च कारयेत्प्रतिच्छन्नम् ॥ १४ ॥
तस्योक्तरार्थं बाह्मणान्भोजयेत् ॥ १५ ॥
उभयान् पद्यति ब्राह्मणाँश्च भुक्तानान् माने च पितृनित्युपदिश्चान्ति ॥ १६ ॥
कृताकृतमत जर्ध्वम् ॥ १७ ॥
आद्धेन हि तृप्तिं वेदयन्ते पितरः ॥ १८ ॥
तिष्येण पृष्टिकामः ॥ १९ ॥ १८॥

R. C. 89.

गौरसर्षपाणां चूर्णानि कारियत्वा तैः पाणिपादं प्रक्षात्य मुखं कणौं प्राइय च यद्वातो नातिवाति सदासनोजिनं बस्तस्य प्रथमः कल्पो वाग्यतो दक्षिणामुखो मुञ्जीत ॥ १॥

11. 8, 18, 6. कुर्वन्ति P.

11. 8, 18, 8. 氧 om. P. U; 哎몇 च G U<sup>2</sup>. text and com.

11. 8, 18, 10. समुदितांश्च M. U., P.U.; असम्दितांश्च Mr. U.

Ⅱ. 8. 18. 14.  $\exists$  om. G. U<sup>2</sup>.

11. 8, 18, 15, ब्राह्मणान् भोजयेव om.

11. 8, 18, 16. डभयोश्च P. U, text: डभयांश्च P. U; Com. M, U, Mr.U.;

मानेन N.; मानेन च  $G/U^3$  text; इति om. Md.

11. 8, 18. 17. अतः om. G. U<sup>2:3</sup> text, 11. 8,18, I8. श्राद्धकद्वेन G<sup>2</sup>: तृप्तिं हि N: G<sup>1</sup>,N.U.,G.U<sup>2</sup>; तृप्तिं निवेदयन्ते G.U<sup>3</sup>.

II. 8, 19, 1. प्रास्य P., Md., G. U<sup>1</sup>.; mentioned by Haradatta: प्रास्य च G. U<sup>3</sup>; तदासीनो G. U<sup>3</sup>; वस्तश्च N.U. वस्तस्य च Md.

अनायुष्यं त्वेवंसुग्वस्य भाजनं मान्।रत्यपदिशन्ति॥ २॥ औदुम्बरश्चमसः सुवर्णनामः प्रजास्तः ॥ ३॥ न चान्येनापि भोक्तव्यः॥ ४॥ यावद्ग्रासँ संनयन ॥ ५॥ अस्कन्दयन् ॥ ६॥ नापजहीत ॥ ७॥ अपजहीत वा ॥ ८॥ कृत्सं यासं यसात सहाङ्गप्रम ॥ ९ ॥ न च मुग्वदादं कुर्यात्॥ १०॥ पाणिं च नावधुनुयात ॥ ११ ॥ आचम्य चोध्वौ पाणी धारयेदा प्रादकी भावात ॥ १२॥ ततोग्रिमुपस्प्रशेत् ॥ १३॥ दिवा च न सुञ्जीनान्यन मृत्यक्तरेभ्यः ॥ १४॥ स्थालीपाकानुद्रयानि च वज्यत् ॥ 💯 ॥ सोत्तराच्छादनश्चय यज्ञापविति अण्जील ॥ १६ ॥ नैय्यमिकं तु आहं मेहबदेव दयात ॥ १०॥

- II. 8, 19, 2. अनायुष्यं हि N, agraing with the Hiranyakos Nutra.
- 11. 8. 19, 3. 知和表: G', P., N., and Devanāgarī copies of the Ujjvalā.
  N. U. divides this Sütra into three.
- II. 8, 19, 4. भाकत्यम् G. Uhar. Hara datta prefers this reading, but likewise mentions the other on:
- II. 8, 19, 5. All Mss. of the Com. except N. U. join Sutras 5.9, but repeat them nearly all separately.
- П. 8, 19, 7. अपितहोत Р., G<sup>2</sup>. N. U., Р. U., М. U., Мг. U., G. U<sup>1</sup>: G<sup>1</sup>

- has only the beginning and the
- П № 10. У зачіявія Р., N., N. U., Р. U., M U., Mr. U, С<sup>2</sup>, G.U<sup>1</sup>.
- H. S. 19 10. wom. P., P. U., Mr.U.
- H. S. 19. 11. 海到यान P., P.U., M U. M. U.
- 11 8,191 . आचम्योध्यो P.P. U., M. U. Mr. U. G<sup>2</sup>,
- धाः ५, ११, १५, १५, धानुहेश्यानानि P., P. U.; स्थित्यानि Mil : नुहेश्यानि N., N.U.,
- 11. 8, 19, 17. नु om. P., N., P. U.: च for न N. U: श्राद्धं om. G U<sup>2</sup>.

2. = 93. 96-20120. 9-92.

सिर्पमीसिमिति प्रथमः कल्पः ॥ १८ ॥ अभावे तैलँ शाकिमिति ॥ १९ ॥ मघासु चाधिकँ श्राद्धकल्पेन सर्पिद्योद्यणान् मोजयेत् ॥ २० ॥१९॥

२. ८. २०.

मासिश्राद्वे तिलानां द्राणं द्राण यनापायन शक्ष्यात् तनोपयोजन्येत् ॥ १॥
समुदेताँश्च भोजयंत्र चातद्युणायोज्छिष्ट द्युः॥ २॥
उदगयन आपूर्यभाणपश्चस्यकरात्रमवराध्यमुपोष्य तिष्येण पुष्टिकामः स्थालीपाकं श्रपयित्वा महाराजिमङ्चा तेन सर्पिष्मता

ब्राह्मणं मोजधित्या पृष्ट्ययंन सिद्धि वाचर्यात ॥ ६॥

एवमहरहरा परस्मात् तिष्यात्॥ ४॥

द्वौ द्वितीय ॥ ५ ॥ वीस्तृतीय ॥ ६ ॥ एवँ संवत्सरमभ्युचयन ॥ ७ ॥ महान्तं पापं पृष्यति ॥ ८ ॥ आदित एवोपवासः ॥ ९ ॥ आत्तेजसां भोजनं वर्जयत ॥ १० ॥ भस्मतुषाधिष्टानम् ॥ ११ ॥ पदा पादस्य प्रक्षालनमधिष्टानं च वर्जयत ॥ १२ ॥

२. ८. २०. १३-२३ 1 ९· २१. १-4

प्रेङ्कोलनं च पादयोः॥ १३॥ जानुनि चात्याधानं जङ्गायाः ॥ १४ ॥ नग्वेश्च नग्ववादनम् ॥ १५॥ स्फोटनानि चाकारणात्॥ १६॥ यचान्यत् परिचक्षते ॥ १७॥ योक्ता च धर्मयुक्तेषु द्रव्यपरिग्रहेषु च॥ १८॥ प्रतिपादायिता च तीर्थे ॥ १९ ॥ यन्ता चातीर्थे यतो न भयँ स्यात्॥ २०॥ संग्रहीता च मनुष्यान्॥ २१॥ भोक्ता च धर्माविप्रतिषिद्धान् भागान्॥ २२॥ एवसुमा लोकावभिजयाति॥ २३॥ २०॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे द्वितीये प्रश्लेष्टमः पटलः समाप्तः॥

## २. ९. २१.

चत्वार आश्रमा गाहस्थ्यमाचार्यकुलं मानं वानप्रस्थ्यमिति॥१॥ तेषु सर्वेषु यथोपदेशमन्यग्रा वर्तमानः क्षेमं गच्छति॥ २॥ सर्वेषामुपनयनप्रभृति समान आचार्यकुले वासः॥३॥ सर्वेषामनृत्सर्गो विद्यायाः॥ ४॥ बुद्धा कमाणि यत् कामयेत तदारभेत ॥ ५॥

- 11, 8, 20, 13. प्रखाळनं  $G. U^{1,2,3}$ , प्रखाळ+Md.: प्रेखोळनं G<sup>1'3</sup>,; N,U. joins II. 8, 20, 21. मन्द्याणां N. Sūtras 13-14.
- 11, 8, 20, 14. अभ्याधानं P., P. U.; जंघायां Md.; अत्याथानं G. U<sup>2</sup>.
- II. 3, 20, 15. 'बादन' Md., P. sec. m. N. U., G. U', G<sup>2</sup>; this reading is mentioned by Haradatta, N. U. joins Sütras 15-16.
- II.3,20,19. च om. N.U., चातीथ G.U<sup>1</sup>,

text.

H. 9, 21, 1. वानप्रस्थम् N ,  $Md_{\odot} G^2$ G. U<sup>1'3</sup> text, Mr. U. text.

11. 9, 21, 3. समानाचार्य° Md.

11. 9, 21, 4. अन्त्समें P., P. U. text, N. U. text; N. U. places Sūtra 4 after Sûtra 5, agreeing with the Hiranyakes'i Sütra.

II. 9. 21. 5. कामयेत् Md.

यथा विद्यार्थस्य नियम एतेनैवान्तमन्पसीदत आचार्यकुले शारीर-

अथ परिवाजः ॥ ७॥

अत एव ब्रह्मचर्यवान् प्रवजात ॥ ८॥

रास्थापादेशक्ति ॥ ९॥

अनिप्रिरिनकेतः स्यादशर्माशरणो मुनिः।

स्वाध्याय एवोत्सृजमानो वाचं ग्रामे प्राणवृत्तिं प्रतिलभ्यानिहो-नमुत्रश्चरेत् ॥ १०॥

तस्य मुक्तमाच्छादनं विहितम्॥ ११॥

सर्वतः परिमोक्षमेके ॥ १२॥

सत्यानृते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्यात्मानं-मन्विच्छेत्॥ १३॥

बुद्धे क्षेमप्रापणम् ॥ १४ ॥

तच्छा ई विप्रतिषिद्धम् ॥ १५॥

बुद्धे चेत् क्षेमप्रापणिमहैव न दुःखमुपलभेत ॥ १६॥

एतेन परं व्याख्यातम् ॥ १७॥

अथ वानप्रस्थः॥ १८॥

अत एव ब्रह्मचर्यवान् प्रवजित ॥ १९॥

II. 9, 21, 6. अनूपसीदताचार्य° Md., अनु-वसीदताचार्य° P. U. text; अनूपासीदत G.U<sup>8</sup>;अनुप्रयुक्षानस्य N.U.. according to the Hiranyakesi Sūtra; ब्रह्म-चारिण: om. N.

II. 9, 21, 7. Left out in N.

II. 9, 21, 8. अत एव om. N.; वजिति P., P. U.; अत्र वजित Md.

II. 9, 21, 10. Md. has the first five words twice; उपस्थ P. U.

II. 9, 2I, I2. सर्वतो मोक्षम् P.U. मोक्षमेति Md.; मोक्षमित्येके P. 80c. m. according to the Hiranyakesi Sūtra.

II. 9, 21, 13. °दु:खे मियाप्रिये वेदानिमं P., N., N. U., P. U., Mr. U.. but not explained in the Com.

II. 9, 2I, 16. उपकभ्येत P., pr. m. and text, m., M. U., Mr. U.; उपाकभेत G<sup>1</sup>, G. U<sup>1</sup>.

II. 9, 21, 19. P. U. joint Sütras 19-20.

a. 9. 29. 20-29 | 22. 8-98

तस्योपदिशान्ति ॥ २०॥ एकाग्निरनिकेतः स्यादशर्माशरणो मुनिः। स्वाध्याय एवोत्सृजमानो वाचम्॥ २१॥ २१॥

२. ९. २२.

तस्यारण्यमाच्छादनं विहितम्॥१॥
ततो मूलैः फलैः पर्णेस्तृणैरिति वर्तयँश्चरेत्॥१॥
अन्ततः प्रवृत्तानि॥३॥
ततोपो वायुमाकाश्चामित्यभिनिश्चयेत्॥४॥
तेषामुत्तर उत्तरः संयोगः फलतो विशिष्टः॥५॥
अथ वानप्रस्थस्यैवानुपूर्व्यमेक उपदिशन्ति॥६॥
विद्याँ समाप्य दारं कृत्वाग्चीनाधाय कर्माण्यारभते सोमावराः धर्यानि यानि श्रूयन्ते॥७॥

गृहान् कृत्वा सदारः सप्रजः सहाग्निभिर्वाहेर्ग्रामाद् वसेत्॥ ८॥ एको वा॥ ९॥

शिलोञ्छेन वर्तयेत्॥ १०॥ न चात ऊर्ध्वं प्रतिगृह्णीयात्॥ ११॥ आभाषिक्तश्च जुहुयात्॥ १२॥

## शनैरपोभ्यवेयादिभन्नन्निमुखमादित्यमुदकमुपस्पृशेत्॥ १३॥

II. 9, 21, 21. G. U<sup>1,8</sup> join Sütras 20-21; उत्सन्जमानो P.,P.U., Md., N.U.; II. 9,22,2. फले: and इति om. P.U.; फले: om. Md., N.; पर्णे: om. P. pr. m., M. U.; वर्णे: Mr. U., M. U.

om,  $G^1$ .

II. 9, 22, 10. सिलोञ्छेन Grantha Mss
II. 9, 22, 11. G U¹ joins Sūtras 11-12.
II. 9, 22, 13. अम्युपेयात G²; अम्युपोयात G. U¹; अनिभन्नन् P., P. U., M. U., Mr U., and in the Com. न ताढ्येत् but the Com. of the Grantha Mss is हस्तेनोदकं ताढ्यसुदकमुपस्पृशेत्। अभिमुख आदित्यम् P. U., M. U., अभिमुख आदित्यम् P. U., M. U., अभिमुखनादि° P. sec. m.

II. 9, 22, 7. दारं च Md.; आरंभते Md., G<sup>1,2</sup>; आरंभेत P. U., M. U., Mr. U., according to the Hiranyakeśi Sūtra. सोमापराद्ध-यांनि G. U<sup>2</sup>. Com. II. 9, 22, 8. समजा: Md.; गृहान्-समजः

7. 5. 82. 9Y-8Y | 88. 9.

इति सर्वत्रोदकोपस्पर्शनविधिः॥ १४॥ तस्य द्वंद्वं द्रव्याणामेक उपदिश्चान्ति पाकार्थभोजनार्थवासिपरशु-दालकाजानाम्॥ १५॥

द्वंद्वानामेकैकमादायेतराणि दत्वारण्यमविष्ठित ॥ १६ ॥
तस्यारण्येनैवात अर्ध्व होमो वृत्तिः प्रतिक्षाच्छादनं च ॥ १७ ॥
येषु कर्मसु पुरोडाशाश्चरवस्तेषु कार्याः ॥ १८ ॥
सर्व चोपाँशु सह स्वाध्यायेन ॥ १९ ॥
नारण्यमभ्याश्चावयेत् ॥ २० ॥
अगन्यर्थं शरणम् ॥ २१ ॥
आकाशे स्वयम् ॥ २२ ॥
अनुपस्तीर्णे शय्यासने ॥ २३ ॥
नवे सस्ये प्राप्ते पुराणमनुजानीयात् ॥ २४ ॥ २२ ॥

#### २. ९. २३.

भूयाँसं वा नियमभिच्छन्नन्वहमेव पात्रेण सायं प्रातरर्थमाहरेत् ॥१॥ ततो मूलैः फलैः पर्णेस्तृणेरिति वर्तयँश्चरेदन्ततः प्रवृत्तानि ततोपे।

II. 9, 22, 14. उदकस्पर्शन P., P.U., N. U., M. U.

II. 9, 22, 15. Before this Sutra P.U.,
N. U. insert क्षारळवणमधुमांसानि वर्जयेत्॥ गतमंतत्, according to the
Hirnyakes'i Sutra; इंद्र P.; इंद्रपात्राणां N. U.; एकेक G², Md.; उपविशंति om. Md., N. U.; पाकार्थे Md.,
N.U., पाकार्थं मोजनार्थं P., P,U.M.U.;
वाशी P. U., M. U., वाचि Md.; दातृ P.
sec. m.

II. 9, 22, 16. हंद्रानाम् om.N.U. according to the Hirnyeksi Sūtra; इतराणि

द्स्वा om. G. U<sup>1</sup>, N. U.; अवतिष्ठेत् N. U.,, M. U.; अवतिष्ठते Md., G. U<sup>2</sup>.

II. 9, 22, 17. होमवृत्तिः P.; होमावृत्तिः N. U.; च विहितम् P.U., P., according the Hiranyakesi Sūtra; विहितम् N. U.

II. 9, 22, 18. ते कार्याः P. U.. N. U., N.P. sec.m., G.U<sup>1</sup> text, according to the Hir. Dh. Sū.

II. 9, 22, 20. न om. G<sup>1,2</sup>.

II 9. 23, 2. पत्रै: for पर्णै: P.U., M.U., according to the Hirapyakeśi Sūtra.

वायुमाकाशामित्यभिनिश्रयेत् तेषामुत्तर उत्तरः संयोगः फलतो विशिष्टः॥२॥

अथ पुराण श्लोकाबुदाहरान्त ॥ ३॥ अष्टार्शातिसहस्राणि ये प्रजामीषिरर्षयः। दक्षिणेनार मणः पन्थानं ते इमञ्चानानि भेजिरे ॥ ४ ॥ अष्टाशीतिसहस्राणि ये प्रजां नेषिरषयः। उत्तरेणार्यम्णः पन्थानं तेमृतत्वँ हि कल्पते ॥ ५ ॥ इत्यूर्ध्वरेतसां प्रदासा ॥ ६॥ अथापि संकल्पसिद्धयो भवन्ति ॥ ७॥ यथा वर्षं प्रजादानं दूरे दर्शनं मनोजवता यचान्यदेवं युक्तम्॥८॥

तस्माच्छ्रतितः प्रत्यक्षफलत्वाच विशिष्टानाश्रमानेतानेके बुवते

11911

त्रैविद्यवृद्धानां तु वेदाः प्रमाणिमिति निष्टा तत्र यानि श्रूयन्ते व्याहियवपश्वाज्यपयःकपालपत्नीसंबन्धान्युच्चैनीचैः कार्यमिति तैर्विरुद्ध आचारोप्रमाणिमिति मन्यन्ते ॥ १०॥ यतु इमशानमुच्यते नानाकर्मणामेषोन्ते पुरुषसँस्कारो विधीयते

11 88 11

II. 23, 3. P. U, M. U., N. U., G.U<sup>2</sup> join Sūtras 3-4; G. U<sup>1</sup> separates them by a horizontal stroke.

II. 9, 23, 4. ईषिर ऋषय: P., M.U., Mr. U, G.  $U^2$ ; g[ u] u]; u] u]; u] u] u]; u] second line becomes perfectly regular, if the vedic form पन्थां is substituted for पन्थानम्.

II. 9, 23, 5. नेषिर ऋषय: P., M.U., Mr. U., G. U'; नेपिर मोषय: G'; कल्पते is, of course, an old corruption of the

from a period antecedent to Apastamba's times. In the second line the metre requires q-vi.

II. 9, 23, 8. ° जवतां रयचा° G¹,₂.

II. 9, 23, 9. °फर वत्धाच P.,pr.m.,P.U.; एतान् om. P. U.

II. 0, 28, 10. निष्ठारतन्त्र Md.; निष्ठा: 62; आचारो वेदाः प्रमाणम् Md.; आचारः प्रमाणं N.U. text; आचारप्रमाणम् N.; आचारो न प्रमाणम् P. according to the Hiranyakeśi Sūtra.

text for मोर्जरे, probably dating II. 9, 23, 11, स्मशानं श्रुवते. P. U

# आपस्तम्बीयघर्मस्त्रम्

२, ८, २३. १९ । २४. १-९.

# ततः परमनन्त्यं फलँ खरर्गशब्दँ श्रूयते ॥ १२ ॥ २३ ॥

## २. ९. २४.

अथाप्यस्य प्रजातिममृतमाम्नाय आह । प्रजामनु प्रजायसे तदु ते मर्त्यामृतामिति ॥ १॥

अथापि स एवायं विरूढः पृथक् प्रत्यक्षेणोपलभ्यते ध्रयते चापि सारूप्यं देहत्वमेवान्यत् ॥ २॥

ते शिष्टेषु कर्मसु वर्तमानाः पूर्वेषाँ सांपरायेण कीर्ति स्वर्ग च वर्धयन्ति ॥ ३॥

एवमवरावरः परेषाम् ॥ ४ ॥

आ भूतसंष्ठवात् ते स्वर्गजितः॥ ५॥

पुनः सर्गे बीजार्था भवन्तीति भविष्यतपुराणे ॥ ६॥

अथापि प्रजापतेर्वचनम् ॥ ७॥

त्रयीं विद्यां बह्मचर्यं प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञमनुप्रदानम् । य एतानि कुर्वते तैरित् सह स्मो रजो भृत्वा ध्वँसतेन्यत् प्रदासन्निति ॥ ८॥

# तत्र ये पापकृतस्त एष ध्वँसन्ति यथा पर्ण वनस्पतेर्न परान् हिंसन्ति ॥ ९ ॥

II. 9, 23, 12. स्वर्ग शब्दं G<sup>1,2</sup>; स्वर्गशब्दं Md., P, N, P. U., M. U., G. U<sup>2</sup> text; अनन्तं G. U<sup>2</sup> text.

II. 9, 24, 1. P. U. and M. U. begin a new Sūtra with अजामन,

II. 9, 21, 3. The text of the Sūtra om.
• N.U.; तेषु कमसु Nd.; सुवर्ग N.; स्वर्ग G.U¹:P U.andM.U.join Sūtras 3-6.

II. 9, 24, 4. अपरोपर: P. pr. m.; अवरो-पर: Md.

II. 9,24,5. स्वर्गजीविनः N., Md., G. U<sup>2</sup>. II. 9, 24, 6. पुनः स्वर्गे all Mss.; but

see the Com., and the Hirnyakesi Sūtra has too सर्गे.

II. 9, 24, 7. P.U. joins Sūtras 7-8.

II. 9, 24, 8. श्रे वि° G¹; श्रयीविद्यां M.U., P.U., N.; त्रयोवि° N.U.; प्रजापतिं G.U³, P. U. text sec. m.; श्रद्धां-प्रदानम् om. G. U³.

II. 9, 24, 9. न परान् हिनस्ति N. U.; परां हिंसन्ति G<sup>1,2</sup>; न परान् हिंसन्ति om. P. U.; M.U.; Mr. U., text, P., P.U., M. U., and Mr. U. begin a new Sütra with यथा.

2. 5. 27. 90-87 | 24. 9-C.

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मस्त्रत्रे द्वितीये प्रश्ने नवमः पटलः समाप्तः ॥

२. ९. २४.

व्याख्याताः सर्ववर्णानाँ साधारणवैशेषिका धर्माः। राज्ञस्तु वि-शेषाद् वक्ष्यामः॥१॥ दक्षिणाद्वारं वेश्म पुरं च मापयेत्॥२॥ अद्भारतायां पुरि वेश्म॥३॥ तस्य पुरस्तादावसथस्तदाः व्याध्यास्त्रस्य क्षेते॥४॥ दक्षिणेन पुरं सभा दक्षिणोदग्द्वारा यथोभयं संदृश्येत बहिरन्तरं चेति॥५॥

इंद्रेडिटाजस्रा अग्नयः स्युः ॥ ६॥ आग्नेपूज्य च नित्या यथा गृहमेधे॥ ७॥ आवस्थे श्रोत्रियावराध्यानितथीन् वासयेत्॥ ८॥

II. 9, 24, 10. परस्मिन् छोके P. U.

II. 9, 24, 11. N. U. and P. join Sūtras 12-14 as far as पुण्यकृत:.

II. 9, 94, 12. ज्वलस्युपलभ्यन्ते G. U1.

II. 9, 24, 14. तत् om. P.pr.m.,P.U., G. U<sup>2</sup>.

II. 10 25, 2. पुरीञ्च G. U¹.

II. 10, 25, 3. gft G2, G. U.1.

II. 10, 25, 4. P. U. and M. U. begin a new Sutra with तंदा°.

II. 10,25,5, संदृश्यते P.sec. m.; दृश्येत G1.

II. 10, 25, 6. °जस्त्राग्नयः G. U¹, M. U; अग्नयः om. G².

II. 10, 25, 8. ° न्वासयेत् om. G¹, as well as Sūtra 9. After this Sūtra M.U., P.U., N.U., and P.pr.m. instert another Sūtra तेपां पूजा श्रेयस्यात्मनः कुर्यात् [कार्या वा N.U.,] which seems to have been taken from the Hiranyakeśi Sūtra; compare also above II.3,7,12

2. 90. 24. 4-94 | 26. 9-2.

तेषां यथागुणमावसभाः दाय्यान्नपानं च विदेयम्॥९॥ गुरूनमात्याँश्च नातिजीवेत्॥१०॥

न चास्य विषये क्षुधा रोगेण हिमातपाभ्यां वावसीदेदभाषाद् बुद्धि- पूर्व वा कश्चित् ॥ ११॥

सभाया मध्येधिदेवनमुद्धत्यावोक्ष्याक्षान्निवपेद् युग्मात्र् वैभीतकान् यथार्थान् ॥ १२॥

आर्याः शुचयः सत्यशीला दीवितारः स्युः ॥ १३ ॥

क्षेमकृद् राजा यस्य विषये ग्रामेरण्ये वा तस्करभयं न विद्यते ॥ १५॥ २५॥

# २. १०, २६.

भृत्यानामनुपरोधेन क्षेत्रं वित्तं च ददद् ब्राह्मणेभ्यो यथाईमनन्ताँ-छोकानभिजयति ॥ १॥

ब्राह्मणस्वान्यपिजगीषमाणो राजा यो हन्यते तमाहुरात्मयूपो य-तेनन्तदाक्षण इति ॥ २॥

एतेनान्ये शूरा व्याख्याताः प्रयोजने युध्यमानास्तनुत्यजः॥३॥

II. 10, 25, 9 तेभ्यो N. U. according to the Hir.Sū.; शब्याअस P., N., G<sup>2</sup>, N. U., P. U. text.

II. 10.25,11. P U. begins new Sütra with अभावाद°; M. U. text om. these words: वासीदेत G. U<sup>1,3</sup> text.

II. 10, 25, 12. सभायां P., N., G<sub>2</sub>, P.U; उद्धय M.U., P.U., N.U., G.U<sup>2</sup> Com.

II. 10, 25, 13. देवितार: P.U.; दिवितार: G<sup>2</sup>; जीवितार: G<sup>1</sup>.

II. 10, 25, 14. आयुप्रहणनु Md.; नृत्य े

P, P. U., N. U.

II. 10 26, 1. अनुरोधेन N. U.; ददात् N. U; ददात् P. sec. m.; यथार्थम् Md; G. U. om. क्षेत्रं—जयति.

II. 10,26,2. उपजिगीषमाण: N,P. sec. m., G¹,G. U¹ text; अपजिहीषमाण: M. U, P. U., N. U., according to the Hiranyakeśi Sūtra; अवजिगीषमाण: G. U², Com.; अवजि° G. U² text.

II. 10, 26, 3. श्रूद्धा P. pr. m., M. U.; °नान्ये नियमा Md.

7. 90. 28. Y-99.

मामेषु नगरेषु चार्याञ्छूचीन् सत्यशीलान् प्रजागुप्तये निद्ध्यात्॥४॥ तेषां पुरुषास्तथागुणा एव स्युः॥५॥ सर्वतो योजनं नगरं तस्करेभ्यो रक्ष्यम् ॥ ६ ॥ कोशो ग्रामेभ्यः॥ ७॥ तत्र यन्मुष्यते तैस्तत् प्रतिदाप्यम् ॥ ८॥ अकरः श्रोत्रियः॥ १०॥ सर्ववर्णानां च स्त्रियः॥ ११॥ कुमाराश्च प्राग् व्यञ्जनेभ्यः॥ १२॥ ये च विद्यार्था वसन्ति ॥ १३॥ तपादेहहा ये घर्मपराः ॥ १४ ॥ शृद्ध पादावनेक्ता॥ १५॥ अन्धः कषधिररोगविष्टाश्च॥ १६॥ ये व्यर्था द्रव्यपरिग्रहैः॥ १७॥ अबुद्धिपूर्वमलंकृतो युवा परदारमनुप्रविदान् कुमारी वा बाध्यः॥ १८॥ बुद्धिपूर्वं तु दुष्टभावो दण्ड्यः ॥ १९॥

II. 10, 26, 4. आर्यादीन् N. U; धर्मार्थ-कुशकान् प्रजा°P,P.U.,N.U.,according to the Hiranyakesi Sūtra; विद्ध्यात् P, P. U., N. U., Md, M. U.

II. 10, 26, 5. पूरुषा: G. U<sup>2</sup>., text.

II 10, 26, 6. रक्षन् N.U., Md, mentioned by Haradatta as an अपपाट:

II. 10, 26, 8. येर्मुष्यते P. U; मुख्यते P. sec. m.; मनुष्यते G. U¹ text प्रति-दातब्यम् Md.

II. 10, 26, 9. धर्म्य G. U<sup>1,2</sup>; अपहारयेत् P. sec. m., approved of by Haradatta.

II. 10, 26, 13. विद्यार्थिनो G<sup>1</sup>; वसम्तीति Md.

II. 10, 26, 15. शूद्राश्च Md; शूद्राश्च चे G<sup>2</sup>; शूद्रस्य P. sec. m.

II. 10. 26, 16. अ-धमृढ Р. вес. т.
 N, G, G. U¹; अ-धबिधसूक Р. U.,
 M. U.; मृक от. G. U².

II. 10, 26, 17. वृथा द्रब्य° P. U. tent and Com.

II. 10, 26, 18. 'पूर्वकं M. U, P. U; पतिंवरां कुमारीं G<sup>1</sup>, Md, taken from the Com.; वाच्य: M. U. text, P. U.

2. 90. 28. 20-27 | 28. 9-99.

राष्ट्रियादी ृत्ते शिश्वचछेदनँ सवृषणस्य ॥ २०॥ कुमार्या तु स्वान्यादाय नाइयः॥ २१॥ अथ भृत्ये राज्ञा ॥ २२॥ रक्ष्ये चात ऊर्ध्व मेथुनात्॥ २३॥ निर्वेषाभ्युपाये तु स्वामिभ्योवस्र जेत्॥ २४॥ २६॥

२. १०. २७.

चिरते यथापुरं धर्मीद्धि संवन्धः॥१॥
सगोत्रस्थानीयां न परेभ्यः समाचक्षीत॥२॥
कुलाय हि स्त्री प्रदीयत इत्युपदिशन्ति॥३॥
तदिन्द्रियदौर्वल्याद् विप्रतिपन्नम्॥४॥
अविशिष्टँ हि परत्वं पाणेः॥५॥
तद्व्यतिक्रमे खलु पुनरुभयोर्नरकः॥६॥
नियमारम्भणो हि वर्षीयानम्युदय एवमारम्भणादपत्यात्॥७॥
नाश्य आर्थः शुद्रायाम्॥८॥
वध्यः शुद्र आर्यायाम्॥९॥
दारं चास्य कर्शयेत्॥१०॥
सवर्णीयामन्यपूर्वीयाँ सकृत् संनिपाते पादःपततीत्युपदिशन्ति।११।

datta as an अपपाटः.

<sup>11. 10, 26, 22.</sup> राज्ञां G¹,G²,G.U¹; राज्ञा-भत्ये P. pr. m., M. U., P.U., N.U.

<sup>11. 10, 26, 24.</sup> निर्वेशा Devanägari Mss; अभ्युपगमे N. U; भ्यस्तवसृजेत् P.U; विसृजेत् G², G.U¹ अपसृजेत G. U², text.

<sup>11. 10, 27, 3.</sup> P adds sec.m. सगोत्रायेव तु समाचक्षीत देवराय तदभावे सपिण्डेभ्यः; apparently taken from the Com.

II. 10, 27, 5. अविश्वष्ट Md, G<sup>1</sup>, G<sup>2</sup>, G.U<sup>1</sup> text, N. U. mentioned by Hara-

II. 10, 27, 6. खड़ om. N. U.

II. 10, 27, 7. अपात्याच् Md., M. U., N. U; आपत्याच् N., mentioned in the Comas the usual reading.

II. 10, 27, 10. कर्षवेत् M.U., P.U., N.U., P. pr. m.

II.10,27,11. पति । उपदिशन्तीत्युपदिशन्ति N. U. with the explanation: उप-दिशन्ति प्रायश्चित्तमेव कर्त्रथं पुनरुक्तेश्चादरः स्चितः ॥ इत्युपदिशन्ति om. N.

२.90. २७. १२~२० | १९. २८. १~४

एवमभ्यासे पादः पादः ॥ १२॥ चतुर्थे सर्वम् ॥ १३॥ जिह्वाच्छेदनँ शुद्रस्यार्थं धार्मिकमाकोशतः॥ १४॥ वाचि पथि शय्यायामासन इति समीभवतो दण्डताडनम् ॥ १५ ॥ पुरुषवधे स्तेये भूम्यादान इति खान्यादाय वध्यः ॥ १६ ॥ चक्षुनिरोधस्त्वेतेषु ब्राह्मणस्य ॥ १७॥ निरमातेक्रमणमन्यं वा रहासि बन्धयेत्॥ १८॥ आ समापत्तेः॥ १९॥ अ दमापत्तौ नाइयः ॥ २० ॥ आचार्य ऋत्विक् स्नातको राजेति त्राणँ स्युरन्यत्र वध्यात् ॥ २१ ॥ ॥ २७॥

॥ इत्यापस्तम्बीयधर्मसूत्रे द्वितीये प्रश्ने दशमः पटलः समाप्तः॥

# २. ११. २८.

क्षेत्रं परिगृद्योत्थानाभावात् फलाभावे यः समृद्धः स भावि तदप-हार्यः॥१॥

अविशानः कीनाशस्य कर्मन्यासे दण्डताडनम् ॥ २॥ तथा पर् परंथ ॥ ३॥

अवरोधनं चास्य पशुनाम् ॥ ४ ॥

शयने वेति M.U., P.U.; चेति N. U.P., pr. m.

<sup>11. 10, 27, 16.</sup> परदारानुप्रवेश इति N.,and N. U. Com. according to the Hiranyakeśi-Sütra.

<sup>11. 10, 27, 17.</sup> चक्षुनिरोध: N., Md., G2, P. U. sec. m., N. U., but see the 'II. 11, 28, 4. अपरोधनं N., Md.

<sup>11. 10, 27, 14.</sup> आर्यधामिकम्  $G^1$ ., M.U. Com.; चक्ष्मि निरोधः  $G.~U^1$ . text 11. 10, 27, 15. पदे for पथि Md.; आसने 11. 10, 27, 18. भातिक्रामणम् N., P. U. Com., N. U.; बोधयेत् N.; G1, om. all from वा to ऋतिक Sutra 21.

П. 10, 27, 19. समाते: P, M. U., P. U., G. U<sup>2</sup>; N. U. joins Sūtras 18-19.

<sup>11. 10, 27, 20.</sup> असमासो P, M.U., P.U., N. U. Com. G. U<sup>2</sup>., G<sup>2</sup>.

१. 98. 26. 4-93 1 28. 9- E

हित्वा वजमादिनः कदीयेत् पर्युन् नातिपातयेत् ॥ ५ ॥
अवरुध्य पर्युन् मारणे नादाने वा स्वामिभ्योवसृजेत् ॥ ६ ॥
प्रमादादरण्ये पद्यनुतसृष्टान् दृष्ट्वा ग्राममानीय स्वामिभ्योवसृजेत् ।। ५ ॥
प्रमादे सकृदवरुध्य ॥ ८ ॥
॥ ७ ॥
तत ऊर्ध्वं न सूर्क्षेत् ॥ ९ ॥
परपरिग्रहमिवद्वानाददान एघोदके मूले पृष्पे फले गन्धे ग्रासे द्वाक इति वाचा बाध्यः ॥ १० ॥
विदुषो वाससः परिमोषणम् ॥ ११ ॥
अदण्ड्यः कामकृते तथा प्राणसँद्यायं भोजनमाददानः ॥ १२ ॥
प्राप्तनिमित्ते दण्डाकर्माण राजानमेनः स्पृद्याति ॥ १३ ॥ २८ ॥

## 2. 88. 20.

प्रयोजियता मन्ता कर्मेति स्वर्गनरकफलेषु कर्मसु भागिनः॥१॥ यो भूय आरभते तिस्मिन् फलविशेषः॥२॥ कुटुम्बिनौ धनस्येशाते॥३॥ तयोरनुमतेन्येपि तिद्धितेषु वर्तेरन्॥४॥ विवादे विद्याभिजनसंपन्ना शृद्धा मेधाविनो धर्मेष्वाबीनिपातिनः॥४॥

# संदेहे लिङ्गतो दैवेनेति विचित्य॥६॥

II. 11, 28, 5. भित्तवा G.¹, G. U.²; आश्वानः md.; नातिपादयेत् G¹, G.U.¹'' नातिवाप. येत् N.U.; नातीव ताडयेत् Md.; G. U¹'', begin a new Sütra with नातिपा°.

II. 11, 28, 6. **自**我南京 Md. G. 1,2, G.U1, text.

II. 11, 28, 7. सृष्टान् Md; विसृजत् Md, G<sup>1,2</sup>, G.U<sup>1</sup>.

II. 11, 28, 9. ततः परम् Md.

II. 11, 28, 10. गन्धे om. N.

II 11, 28, 11. परीमोषणं Md.; परिमोक्षणं M.U.; P.U., P. pr. m., G²,G.U₁.

II. 11,29, 1. अनुमन्ता N.U.; च कर्मसु Md;

II. 11, 29, 3. कुडुम्बिनी G1,2, G. U,1,2.

II. 11, 29, 4. कुर्वीरन् G.U¹text: हितेषु च P. sec m.

II. 11, 29, 6. निवित्य G¹: विचिन्त्य M.U.P. U, N. U.; ते च निर्णयन्तः add. M. U., P. U.

पुण्याहे प्रातरग्नाविद्धेपामन्ते राजवत्युभयतः समाख्याप्य सर्वानुमते मुख्यः सत्यं प्रश्नं ब्र्यात् ॥ ७ ॥
अन्तते राजा दण्डं प्रणयेत् ॥ ८ ॥
नरकश्चात्राधिकः सांपराये ॥ ९ ॥
सत्ये स्वर्गः सर्वभूतप्रशाँसा च ॥ १० ॥
सा निष्ठा या विद्या स्त्रीषु शूद्रेषु च ॥ ११ ॥
आथर्वणस्य वेदस्य शेष इत्युपदिश्चान्ति ॥ १ ॥
कृच्छ्रा धर्मसमाप्तिः समान्नातेन । लक्षणकर्मणात्तु समाप्यते ॥ १३ ॥-

तत्र लक्षणम् । सर्वजनपदेष्वेकान्तसमाहितमार्याणां वृत्तँ सम्यग् विनीतानां वृद्धानामात्मवतामलोलुपानामदाम्भिकानां वृत्त- सादृश्यं भजेत । एवमुभौ लोकावभिजयित ॥ १४ ॥ स्त्रीभ्यः सर्ववर्णभ्यश्च धर्मशोषान् प्रतीयादित्येक इत्येके ॥ १५ ॥ ॥ २९ ॥

श्वापस्तम्बीयधर्मसूत्रे द्वितीये प्रश्न एकाद्शः पटलः समाप्तः ॥
 ॥ इति द्वितीयः प्रश्नः समाप्तः ॥
 ॥ समाप्तं चेदमापस्तम्बीयधर्मसूत्रम् ॥

II. 11, 29, 7. समाख्याप्यः Md. P. pr. m.,
 G¹.²; समाख्या G¹. U; समाप्याख्याप्य G.
 U², text, Com. once समाख्याप्य.

II. II, 29, 13. समाम्नानेन N, P. Sec.
 m., G¹, N. U., U²; समम्नायेन G. U¹;
 °æम्णा त N. G². P.U., N.U.G. U¹.²,

but see the Com. The reading कमें णात् तीवs been caused by a Prakrtic doubling of the ta of तु.

II. 11, 29, 14. वृत्तं स्वधर्मनिरंतानां P.U. N. U., P. pr. m.

<sup>°</sup>कर्मणा त N., G², P.U., N.U.G. U¹.², 'II. 11, 29, 15. स्नीभ्यश्च सर्ववर्णभ्यो G8.

# CRITICAL REMARKS ON THE TEXT OF THE EXTRACTS

In the first edition the text of the extracts from the Ujjvalā was given exclusively according to the Devanagari MSS., Mr. U. I. being the chief authority for those from the first Praśna, and P. U. and Mr. U. II. for those from the second. A comparison of the three Grantha commentaries G. U. 1, 2, 3 and of M. U.\* has shown that the text of the Ujjvala is corrupt even in the oldest and best Northern MSS., and that the Southern ones, though occasionally at variance with each other furnish as might be expected, a much better version. There is a very large number of passages, in which all the Devanāgarī MSS. exhibit one and the same inferior or unintelligible reading against a better one of the Southern copies, or show interpolations or omissions. But it happens also that one or several of the Grantha MSS. side with the Northern copies, while the remainder has different readings. Among the three Grantha MSS. available for this edition, G. U.1 most frequently stands by itself, while the two copies of the Burnell Collection, G. U.2's come closer to those from the Dakhan and Benares. There are, however, cases in which the contrary is observable. A few examples will make this more intelligible:—

D. U.<sup>1</sup> Dharma Sūtra J. 2, 14 G. U.

अर्घोनं । जनमिति सर्वत्रापेक्ष्यते । चतु- अर्घन । जनमित्युपसमस्तमप्यपेक्ष्यते । चतु-विंशतिवर्षाणि प्रतिवेदं षट् ॥ विंशतिवर्षाणि प्रतिवेदं षट् ॥

1. 2. 28.

विना शिरसा सुखार्थसुष्णोदकादिना शरीरं प्रक्षालनादिना अशुद्ध्या विना शोभार्थ-न प्रक्षालयेत्<sup>3</sup> ॥ सुष्णाम्ब्वादिना न प्रक्षालयेत् ॥

1, 2, 37.

सैरी सीरवाहाय कृता रज्जुः। तमाळादण्<sup>4</sup>। सेरी सीरवाहयोक्त्ररज्जुः। तमलो मूलोद**क-**तमालसंज्ञा वृक्षस्तस्य त्वचा प्रथिता तामली। संज्ञो वृक्षस्तस्य त्वचा प्रथिता तामली ॥

<sup>\*</sup> For the description of these MSS., See Part I., p. I. f.

<sup>1</sup> D. U. refers to the Northern Text and G. U. to the Southern.

<sup>2</sup> Omitted in M. U., the oldest and best Devanagari MS.

<sup>•3</sup> Thus also G. U. 2, 8.

<sup>4</sup> Om. in M. U.

<sup>5</sup> Om. in G. U1; सीरं वाइ° .--

<sup>6</sup> तामेलो G. U1; तमरो मूदयसंशो G U.2, 3

<sup>7</sup> तामरी G.U. 2, 3 Text and Com.

#### 1. 2. 41.

बाह्यणस्येत्यथीद्रम्यत इतरयोर्वक्ष्यमाणत्वात् ॥

कपायेण रक्तं वस्तं काषायम् । तच्च काषायं एक आचार्या वस्तं च धार्यमुपदिशन्ति । वस्रं कार्पासं तच्च काषायं कषायेण रक्तम् ॥ ब्राह्मणस्येत्यथाद्गम्यत इतरयोर्वक्ष्यमाणत्वात् ॥

#### 1. 9. 6.

ततोर्वागिति<sup>2</sup> ॥

.....शम्याप्रासात् । पश्रमीनिर्देशाद्वी- .....शम्याप्रासात् । शम्या क्षिप्ता यावति गिति गम्यते। शम्या क्षिप्ता यावति देशे पति देशे पतित ततोवीगिति पञ्चमीनिर्देशाद्गम्यते ॥ 1. 11. 1.

[ एतेनोत्तरं व्याख्यातम् ] ॥

काण्डोपाकरणं काण्डवतादेशनम्। तस्मिन्न- काण्डोपाकरणं काण्डवतादेशनम्। तस्मि-हत्यमातृकस्यान्नं भुक्त्वा सप्रदोषमहर्नध्यायः। न्नहत्यमातृकस्यान्नं भुक्त्वा सप्रदोषमहर्नध्याय अपर आह । भुक्त्वेति नानुवर्तते तथा चोत्तरत्र भुवत्वाग्रहणम्। काण्डोपाकरणे निमित्तेमातृकस्य माणवकस्य सप्रदोपमहरनध्यायः। एतेनोत्तरं व्याख्यातम् ॥

#### 1. 11. 13.

ये मनुष्या भूत्वा प्रकृष्टेन तपसा देवाः संपन्ना- ये मनुष्या भृत्वा प्रकृष्टेन तपसा देवाः संपन्ना-ब्राह्मणभाजनम्। तत्र भुक्त्वा सप्रदोषमहरनध्या-य इत्येके मन्यन्ते । मनुष्यमुखेषु देवेष्विज्यमा- मुखेषु देवेष्विज्यमानेष्वित्यन्ये ॥ नेष्वित्यन्ये ॥

स्ते मनुष्यप्रकृतयो देवाः। ब्राह्मे पुराणे कुबेर- स्ते मनुष्यप्रकृतयो देवाः। नन्दीश्वरकुबेरादयः 4। नन्दीश्वरकुमारादय: । तेषां यज्ञस्तत्प्रतीत्यर्थं तेषां यज्ञे तत्प्रीत्यर्थं बाह्मणभोजने भुक्त्वा सप्रदोषमहरनध्याय इत्येके मन्यन्ते । मनुष्य-

रधीयीत । अहरित्यहोरात्रोपलक्षणम् ॥

यस्मिन्नहिन काण्डमुपाकृतं च<sup>ग</sup> न तत्तदह- यस्मिन्नहिन काण्डमुपाकृतं न तत्तदहरधी-यीत । तथा श्रावण्यां पौर्णमास्यामुपाकृत्य<sup>9</sup> प्र-शस्तेहरन्तरे यस्य काण्डस्यानुवाक्यमध्येत्-मारम्भं कुर्वीत 10 न तत्तदहरधीयीत ।अहरित्यहों-रात्रोपलक्षणम् ॥

#### 11. 15. 5.

्र भार्यो पत्नी परमगुरव आचार्यमातापितरः। संस्था मरणम्। भार्यायां संस्थितायां परमगुरूणां च संस्थायां सत्यां न केवलमुदकोपस्पर्शनम्। किंतर्हि। परेद्यरा तस्मात्कालादभोजनम् 11॥

भार्या पत्नी। परमगुरवो मातापित्राचार्या:। संस्था मरणम् । भायीयाः संस्थायां परमगुरूणां च संस्थायां सत्यां न केवलमुदके।परपर्शनं। किं तर्हि। अपरेद्युरा तस्माकालादभोजनम् <sup>12</sup>।।

<sup>1</sup> वासमुप° G. U3; वस्त्रच्छाद्यमु° G. U1.

<sup>2</sup> Thus also G. U. 2, 8.—

<sup>3</sup> The bracketted words are found in M. U.

<sup>4</sup> नर्दाश्वरकुमारादयः (+. U. 2, 3

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> प्रतीत्यर्थे G. U. 1,3---

<sup>6</sup> मनुष्यमुखेन G. U.1

<sup>7</sup> 可 om, M. U.

<sup>8</sup> यत्काण्डमु G, U.2

<sup>9</sup> पौर्णमास्याम् om, G. U.2, 3—

<sup>10</sup> प्रशस्तेरहन्तर; भुवाकमध्येता तु महारंभं गुर्वारंभं कुर्वातं G. U1. I Thus also G. U. which, however, reads अपरेद्य°

<sup>12</sup> Thus G. U. 2, 3 the second of which has aso आयीया: in the text of the Sutra and आचार्यमातापितरः in the com.

In most of these passages, where the Southern MSS, together oppose the Devanagari copies, the superiority of the former is very plain, and it can be easily shown how the errors arose. Thus in the remarks on Dh. Sū. I. 2. 14 the reading अर्थीन is clearly a marginal gloss, which originally was intended to illustrate the note of the commentary, and was later incorporated with it. The fact that the best Devanāgarī MS., M. U., omits अर्थोनं is a confirmation of this view. The substitution of सर्वत्र for उपसमस्तमपि has been made with regard to the next Sutra. But the word is not required, since all the MSS. have there again ऊनामति प्रकरणाद्गम्यते । At the other hand, the Southern variant उपसमस्तम्भि is in lispensable on account of the form पादनम् in the proceding Sūtra. Again, in the commentary Dh. Sū. I, 2, 37 the reading संख्वाहाय कृता एडजु: " a rope made for an ox dragging the plough " is plainly a mislection for सीरवाहयोक्त्ररङ्ज: " the rope of the yoke of the plough-dragger, " caused by a badly formed ।याक्त्र with the preshamātrā. The grammatical remark तमालादण is entirely out of place and makes no good sense, as little as the following तनालसंशा, where clearly the real explanation regarding the tree mentioned in the Sütra, has been lost. \* Further, the omissions in the notes on Dh. Sü. I, 11, 1 and 6 have been evidently caused by the circumstance that in the former the phrase सप्रदेशिषमहरनध्यायः occurs twice, and in the latter the sentence न तत्तदहरधीयीत. Finally, it is not difficult to see that the version of the remarks on Dh. Sū. I, 11, 3 is better in the Grantha MSS. than in the Northern ones. But it is interesting to observe that the corrupt readings कुमार and तत्प्रतीत्यर्थे occur already in some of the former. This fact indicates that the corruption of Haradatta's text must not be laid solely to the charge of the Dakhani Pandits. And there are many other points which confirm this view.

With respect to the cases, where one or two Grantha MSS., side with the Devanāgarī copies, it will suffice to note that the frequent discrepancies of the commentary in G. U¹ appear to be due to intentionally made abbreviations, and that the rarer deviations in G. U.²,³ probably have been caused either by negligence or by the adoption of different readings in the text of the Sūtras. Under the circumstances stated, the extracts had to be corrected for the present edition according to the Grantha copies, and especially according to G. U.¹ and G. U.³, which show not so many clerical mistakes as the very badly written G U². Wherever these MSS. unanimously oppose those in Devanāgarī characters, their readings have been adopted. In case they differ, and one agrees with the Devanāġarī copies, the version of the latter has been retained. But in the more important cases of this kind the varie lectiones of the Grantha MSS. have been given in the notes.

<sup>\*</sup> With the form तामली compare ताम्बली Gobbila Gr. Sü. II. 10, 10, which, according to the commentary, means "hempen".

# Corrigenda to Extracts from Commentary

# ॥ उज्ज्वलाशुहिपत्रम्॥

| पत्रम्     | पङ्क्ति    | ः। शुद्धम्।            | पत्रम्।    | पङ्क्तिः।  | शुद्धम् ।         |
|------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------------|
| 90         | *          | आचान्तेन               | 938        | Ę          | ∙पत्ति°           |
| 300        | २ २        | °येत्                  | 980        | २६         | तमेवस्भूतमा ॰     |
| ,,         | २३         | 98                     | "          | २७         | प्राध्वमानुक्र्यं |
| 909        | <b>、</b>   | °िध °                  | ,,         | २८         | निपुणं सृक्षम °   |
| १०३        | २४         | प्र°                   | 989        | •          | °दनन्यस           |
| ,,         | २५         | पा ॰                   | १४२        | 8          | °र्थस्य°          |
| १०६        | 7          | °क्षोभि°               | 173        | <b>२</b> ३ | °र्थ:             |
| 308        | 3          | ° त्य <b>°</b>         | 988        | 94         | °र्यवम °          |
| 192        | २ ३        | °त्तस्य                | 945        | ६          | °ली द्वाँ         |
| 113        | Ę          | ॰ ब्लु ॰               | ,,         | 9 3        | प्रजापत्य         |
| <b>7</b> 2 | 24         | ° শ্বা °               | 9 & •      | २०         | ° द्रु            |
| ०१६        | २ ३        | °या सम्भाषेत           | 186        | 7 3        | ° ह्रे °          |
| 9,         | २४         | °स्तप                  | 908        | ٩          | ° चा <b>°</b>     |
| 922        | ર          | तेनै °                 | <b>)</b> ) | ₹ 3        | °तिः।''           |
| 128        | 94         | निग °                  | १७९        | 9          | °यां              |
| 126        | ৬          | ٥ā و                   | ,,         | 9 3        | °शन्ति            |
| 920        | 93         | ॰ ग्नी                 | १८२        | 4, &       | °साव °            |
| 126        | 19         | स्थितस्या°             | "          | 9 0        | क्षीरो °          |
| 930        | 96         | नाश्रा °               | 963        | 9          | °₹ <b>5</b> य °   |
| 739        | ર  પુ      | °कृतम्                 | 968        | 98         | °स्क°             |
| 933        | २५         | ° qक्रु                | 960        | 98         | बु °              |
| ,,         | <b>ર</b> ૬ | <b>स्प्र</b> ष्ट्वा    | 939        | \$         | °स्रा:            |
| 988        | 12         | o all o                | <b>))</b>  | <b>૨૨</b>  | भो °              |
| 934        | <b>ર</b>   | °स्तस्या °             | 988        | 9 5        | ० वक्त •          |
| 936        | <b>ર</b>   | °द्भवति स च स्वतन्त्रः | 996        | 94         | <b>ງ</b> 9        |
| 936        | 3 5        | ० हु ०                 | ,,<br>,,   | २०         | अत्र •            |

#### EXTRACTS

FROM

### HARADATTA'S COMMENTARY CALLED UJJVALA.

PRAŚNA I. PAŢALA I. KHAŅDIKĀ I.

# प्रणिपत्य महादेवं हरदत्तेन धीमता। धर्माख्यप्रश्रयोरेषा क्रियते वृत्तिरुज्वका॥

१. अथशब्द आनन्तर्ये । अतःशब्दो हेतौ । उक्तानि श्रौतानि गार्शाणि कर्माणि। तानि च वक्ष्यमाणान्धर्मानपेक्षन्ते । कथम्। 'आचान्तने कर्तव्यं' 'शुचिना कर्तव्यं' 'पवित्रपाणिना कर्तव्यं' 'यज्ञोपवीतिना कर्तव्य'मितिवचना. दाचमनशौचादीन्यपेक्षन्ते । 'संध्याहीनोशुचिनित्यमनर्हः सर्वकर्मणी'तिवचनात् संध्यावन्दनम् । एव 'मशुचिकरनिर्वेषाः' 'द्विजातिकर्मभ्यो हानिः पतन'मिति-[गौ० ध० शा० २१, ४] वचनाद्वह्महत्यादिप्रायश्चित्तान्यपि । एवमन्येष्वपि यथासम्भवमपेक्षा द्रष्टव्या। अतस्तदनन्तरं सामयाचारिकान्धर्मान्व्याख्यासः। पौरुषेयी व्यवस्था समयः। स च त्रिविधः। विधिर्नियमः प्रतिषेध इति। तत्र प्रवृत्तिप्रयोजनो विधिः ' संध्योश्च बहिर्यामादासनं वाग्यतश्चे'त्यादिः [१,३०,८]। निवृत्तिप्रयोजनावितरौ । 'प्राङ्मुखोन्नानि भुङ्गीते'ति नियमः (१,३१,१) श्चुदुपघातार्था भोजने प्रवृत्तिः । शक्या च यत्किचिद्दिङ्मुखेनापि भुञ्जानेन श्चुदुप-इन्तुम् । तत्र नियमः क्रियते प्राङ्मुख एव भुङ्गीत न दक्षिणामुख इति । परिसंख्या नियमस्यैव कियानिप भेदः। एवं द्रव्याजेने रागात्प्रवृत्तं प्रति नियमो याजनाध्या-पनप्रतिमहैरेव ब्राह्मणो द्रव्यमर्जयेत्र कृषिवाणिज्यादिनेति । ब्राह्मणस्य गोरिति पदोपस्पर्शनं वर्जये'दित्यादिः [१,३१,६]प्रतिषेधः। समयमूला आचाराः समया-चारास्तेषु भवाः सामयाचारिकाः। एवंभूतान्धर्मानिति । कर्मजन्योभ्युदयनिः-श्रेयसहेतुरपूर्वाख्य आत्मगुणो धर्मस्तद्वेतुभूतं कर्मव्याख्यानमेवैतद्व्याख्यानम् । तत्र विधिषु तावद्विधेयानुष्ठानाद्धर्म इति नास्ति विप्रतिपत्तिः । नियमेष्विप नियमानु-ष्ठानाद्धर्मः प्रतिषेधेष्वपि नव्यर्शनुष्ठानाद्धर्म इति केचित्। अत एव धर्मानित्य-

विशेषेणाह । अन्ये तु विधिष्वेव धर्मः । इतरयोस्तु विपरितानुष्ठानादधर्मः केवछं न तु नियम्पानुष्ठानात्वधर्मः । न हाल्लिएक्ट्रिपियन्सुरां धार्मिक इति छोके प्रसिद्धः । सूत्रेपि धर्मश्रहणमधर्मस्याप्युपलक्षणमिति स्थितिः ॥

- २. किं नु भोः समयो यदि प्रमाणभिदमपि प्रमाणं भवितुमहित । 'वैत्यं वन्देत स्वर्गकामः । प्रागेव मुझीत । केशाँल्छुख्नेत् । तिष्ठन्मुझीत । न स्नायां दिति । तत्राह । धर्मज्ञेत्यादि ॥ न ब्रूमः समयमात्रं प्रमाणभिति । किं नाई । धर्मझा ये मन्वादय-स्तेषां समयः प्रमाणं धर्माधर्मयोः ॥
- ३. कथं पुनिरदमवगतं धर्मज्ञा मन्वादयो न बुद्धादय इति । यद्युच्येत न बुद्धादीनामतीन्द्रिये धर्मे ज्ञानं संभवतीति तन्मन्वादिष्विप समानम् । अथ तेषां धर्मज्ञानातिशयादतीन्द्रियेपि ज्ञानं संभवतीति तद्बुद्धादिष्विप समानम् । यदाद्वः ।

' सुगतो यदि धर्मज्ञः किपछो नेति का प्रमा। ताबुभौ यदि धर्मज्ञौ मितभेदः कथं तयो'रिति॥

वक्तव्यो वा विशेषः । तमाह । वेदाश्च । चोवधारणे । वेदा एव मूळप्रमाणं धर्मा-धर्मयोः । न च नित्यनिर्दोषेषु वेदेषूक्तोपाळम्भसंभवः । स्वतःप्रमाणस्य हि शब्दस्य न वक्तृदोषनिबन्धनमप्रामाण्यम् । तदिहास्मदादीनां धर्मज्ञसमयः प्रमाणं धर्मज्ञानां द्व वेदाः प्रमाणम् ।....।।

- ४. ब्राह्मणाद्याश्चत्वारो वर्णसंज्ञकाः । ते च मामयाचारिकैर्धमैरिधिकियन्ते । चतुर्णामेवोपदेशेपि पुनश्चतुर्प्रहणं यथाकथं चिच्चतुर्प्वन्तर्भूतानामपि प्रहणार्थम् । ततश्च ब्राह्मणः क्षत्रियो वैदय इति बौधायनादिभिरुक्तानामनुखोमजानामत्र प्रहणं मतम् । . . . . . . ।।
- १०. अनेकवेदाध्यायिना वेदव्रतवदुपनयनमि प्रतिवेदं भेदेन कर्तव्यमिति प्राप्त उच्यते । सर्वेभ्य इत्यादि ॥ 'त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत् । तदि-त्यृचोस्या सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति'रिति मनुः (२ । ११) । तत्रश्चोपनयन-वत्सावित्र्यनुवचनम् । तन्मुखेन सर्वे वेदा अनुका भवन्ति । अतोगृद्धमाणविशेष-

त्वादेकमेवोपनयनं सर्वार्थम् । अस्मिन्नर्थं ब्राह्मणमपि भवति ब्राह्मणमेव वा पठितम् आथर्वणस्य वेदस्य पृथगुपनयनं कर्तव्यम् । तथा च तत्रैव श्रुतम् । 'नान्यत्र संस्कृतो भृग्वक्रिरसोधीयीते'ति ॥

- १२. अविच्छिन्नवेदवेदिसंबन्धे कुले जन्माभिजनः। षड्डिरङ्गैः सह यथा-वदर्थज्ञानपर्यन्तमधीतो वेदो विद्या सर्वासम्भवे वेद एव वा । ....... ॥
- १३. तिसम्नेवोपनेतिर विद्याकर्म विद्याग्रहणं कर्तव्यमान्तता समाप्तेः । अविप्रतिपन्ने धर्मेभ्यः । यद्यसावाचार्यो धर्मेभ्यः प्रच्युतो न भवति । प्रच्युते तिसम्भसंपर्कार्हेन्यतो विद्याकर्म भवत्येव । येषां चाचार्यकरणविधिप्रयुक्तमध्ययनं तेषामेतन्नोपपद्यते । कथम् 'उपनीयाध्यापनेनाचार्यकं भावये'दिति सकुदुपनीतस्य माणवकस्य
  न पुनरपनयनसंस्कारः संभवतीति तं कथमन्योध्यापयेत् । एतेन मध्य आचार्यमरणे
  तद्दृत्तमध्ययनं नाचार्यान्तरात्सम्भवतीति द्रष्टव्यम् ॥
- २७. आकारोभिविधौ । अनत्ययोनितक्रमः स एवानात्ययः । यादृच्छिको दिशिः । आको वा प्रयोगः । प्रकरणादुपनयनस्येति गम्यते । यथा व्रतेषु समर्थः स्यात्तयैतावान्कालः प्रतीक्ष्यः । पूर्वमेव तु सामर्थ्ये सत्यष्टमवर्षाद्यतिक्रमे वक्ष्यमाणं प्रायिक्षत्तमेव भवति । एवं षोडशादिभ्य अर्ध्वे कियन्तं कालमसमर्थानां प्रयात् सामर्थ्ये सति प्रायिक्षत्तं भवत्येव ॥
- २८. यस्य यः साविज्याः काल उक्तस्तद्तिक्रमे त्रैविद्यकम् । ज्यवयवा विद्या तामधीयते ये ते त्रैविद्यास्तेषामिदं त्रैविद्यकम् । गोत्रचरणाद्वुव् [ पा ४,३,१२६]। 'चरणाद्धर्माम्नाययो'रिति वुव् । एवंभूतं ब्रह्मचर्यम् । अग्निपरिचर्यामध्ययनं शुश्रूषा-मिति परिद्याप्य सकलं ब्रह्मचारिधर्मं चरेत् ......॥
  - ३०. .....शक्तस्य त्रिषवणमशक्तस्य यथाशक्ति ॥
- ३२. यस्य माणवकस्य पिता पितामहश्चानुपेती स्यातां स्वयं च ते तथा-विधास्ते माणवका ब्रह्महसँस्तुता ब्रह्महण इत्येव सङ्कीर्तिता ब्रह्मवादिभिः। अतस्तासमस्य कृष्ट्य एो।।।।

# PAȚALA 1, KHAŅDIKĂ 2.

| ч.         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | प्रपितामहादि | प्रपितामहादारभ्य | प्रिपतामहः | पितामहः |
|------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|------------|---------|
| पिता स्वयं | च ।                                     | 11           |                  |            |         |

¹ Thus M. U.; G U¹., 8 read आन्दो.

- ७. गृहमेधो गृह्यशास्त्रं गृहस्थधर्मो वा। नाध्यापनं कृत्स्नस्य वेदस्य किं तु गृह्यमन्त्राणामेव।।
- १३. ..... पादेनोनं पादूनम्। पररूपं शकन्थ्वादित्वात् । षट्त्रिंशद्वर्षाणि। प्रतिवेदं नव ॥
  - १४. जनमित्युपसमस्तमप्यपेक्ष्यते । चतुर्विशतिवर्षाणि । प्रतिवेदं षट् ॥
  - १५. पाँदेरूनमिति प्रकरणाद्रम्यते । द्वादश वर्षाणि । प्रतिवेदं त्रीणि ॥
- १६. अवरार्ध्यशब्दोवरमात्रेत्यस्मिन्नर्थे वर्तते । द्वादश वर्षाण्यवरमात्रा यथा भवति तथा ब्रह्मचारिणा गुरुकुले वस्तव्यम् .....।।
- १७. ब्रह्मच्माद्रोहिह्यार्थशब्दद्वयोर्थ उक्तः। यो ब्रह्मचारी विद्यार्थी भवति न तेन दिवसमात्रमपि परस्य समीपे वस्तव्यमाचार्यसमीप एव वस्तव्यमित्युक्तं भवति। विद्यार्थस्येतिवचनात्रेष्ठिकस्य कदाचिदन्यत्र वासेपि न दोषः। यद्वा भोजनिवृत्ति-रेवोपवासः परलेकार्थमुपवासः परोपवासः स विद्यार्थस्य न भवति नैष्ठिकस्य न दोष इति। अत्र पक्ष 'आहिताग्निरनड्वा'नित्यादि (२,९,१३) विद्यार्थब्रह्मचारि-विषयम् ....॥
  - २१. ....ओधःशब्दस्य सवर्णदीर्घत्वं छान्दसमपपाठो वा । ..... ॥
  - २२. अनुदेइयं श्राद्धान्नं देवतार्थं वोहिष्टं तन्न भुझीत ॥
  - २६. 'उपचारिकया केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम्। एकशय्यासनकीडा चुम्बनालिङ्गने तथा'।

इत्यादेः सर्वस्योपलक्षणं मैथुनम्रहणम् ॥

- २७. ऋाघा शोभोत्सन्ना यस्य स उत्सन्नऋाघः। एवम्भूतो भवेत्। म्रक्ष-णादिना मुखादिकमुज्ज्वलं न कुर्यात्॥
  - २८. विना शिरसा सुखार्थमुष्णोदकादिना शरीरं न प्रक्षालयत्<sup>2</sup>॥
- १९. यानि मूत्रपुरीषाद्यशुचिलिप्तान्यङ्गानि तानि कामं मृदादिभिः प्रक्षालये-द्यावद्गन्धो लेपश्चापैति । तदिप गुरोरसन्दर्शे यत्र स्थितं गुरुर्न पश्यित । तत्राचार्य-प्रकरणे गुरुप्रहणात्पित्रादीनामिप प्रहणम् ॥
  - ३०. स्नाने प्राप्ते न ऋाघमानः स्नायात् । किं तु दण्डवत्प्लवेत् । स्नानीयै-

¹ G. U¹:-कतन्तवत् ;U8:-कतरन्तावत् । but, see the Vārttika on Pāṇ. vi. 1. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. U.प्रक्षाळनादिना अशुद्धा विना शोभाःर्थमुष्णांक्वादिना न प्रक्षाळयेत् ॥

र्द्रव्येर्सलापकर्षणं श्राघा जले कीडा वा। अपर आह। 'अङ्गानि न प्रत्याख्यीतेत्या-समावर्तनाञ्चित्यस्नानस्य प्रतिषेधः। प्रक्षालयीत त्वशुचिलिप्तानीति नैमित्तिकसान-विधिः। नाप्सु श्राघमानः स्नायादिति तत्रैव श्राघाप्रतिषेध' इति ॥

- ३१. सर्वानेव केशाञ्जटां कृत्वा बिभृयादिति ॥
- ३३. मुझानां विकारो मौझी। त्रिवृत्त्रिगुणा। एवंभूता ब्राह्मणस्य मेखला भवति। सा च शक्तिविषये शक्ती सत्यां दक्षिणेनावृत्तानां प्रदक्षिणवृत्तानां कर्तव्या। तद्धितार्थे गुणभूतानामिप मुझानामेतद्विशेषणम्।।
  - ३५. अथवायोमिश्रा। कचित्कालायसेन बद्धा मौञ्जी मेखला भवति राजन्यस्य।।
- ३६. अविरूर्णायुः कम्बलप्रकृतिस्तत्सम्बन्धीन्यूर्णावी । तत्कृतं सूत्रमाबी-सूत्रम् । ..... ।।
- ३७. सेरी सीरवाहयोकत्ररज्जुः। तमलो गूलोदकसंज्ञो वृक्षस्तस्य त्वचा प्रथिता तामली ॥
- ३८. .....वार्झो यिद्ययस्य वृक्षस्य विकार इति कल्पान्तरे पूर्वो विधिवेर्ण-संयुक्तः । अयं तु सर्वसाधारणः । अत्र च सामयाचारिक एव दण्डविधिः सर्व-वर्णार्थः सित्रहानूद्यते नैय्यप्रोधादिषु मन्त्रप्रापणार्थम् । अन्यथा पलाशस्यैव मन्त्रेणा-दानं स्यात्तूष्णीमन्येषाम् । सुश्रव इत्यस्य पालाशस्याभिधानत्वात् ॥ देवा वे व्रद्यात्र-वदन्त तत्पण उपाश्रिणोत् सुश्रवा वे नामेति'.....इति गृह्यवृत्तौ ।।
  - ३५. वस्यते कीपीनमाच्छाद्यते येन तद्वासः । तद्वक्ष्यते ॥
- ४०. शणस्य विकारः शाणी पटी । क्षुमातसी तस्या विकारः क्षीमम् । श्वेतगटाख्यो वासोविशेष इत्यन्ये । अजिनं यस्य कस्यचिन्मेध्यस्य पशोः । त्रीण्येतानि
  गणीनुपूर्वेण वासांसि ॥
- ४१. एक आचार्या वस्त्रं च धार्यमुपदिशन्ति । वस्त्रं कार्पासं तच काषायं कषायेण रक्तं ब्राह्मणस्येत्यर्थाद्गम्यते । इतरयोर्वक्ष्यमाणत्वात् ॥

¹ सीरं वाहयोक्तं रज्जुः । तामेको मुकोदक° G. U¹; रज्जु: । तमरसंज्ञो G. U³,

² See Apast. Gr. Sū. p. 68 ed. Winternitz; the Grantha copies of the Com-mentary say simply 'गुडो गतम्'।

# PATALA 1. KHANDIKA 3.

- २. हरिद्रया रक्तं हारिद्रम् । एतान्युत्तरीयाणि ॥
- ३. 'बस्ताजिन'मिति वक्ष्यमाणत्वादिहाप्यजिनमिति गम्यते । 'अजिनं त्वेवोत्तरं धारये'दित्युपनयनप्रकरणे [१,३,१०] यदजिनं धार्यमुक्तं तद्धारिणं ब्राह्मणस्य । हिरणो मृगस्तस्य विकारो हारिणम् । ऐणेयं वा कृष्णम् । एणी मृगी तस्या विकार ऐणेयम् । एण्या ढञ् [पा० ४,३,१५९] । द्विविधा एण्यः कृष्णा गौराश्च । ततो विशेष्यते कृष्णमैणेयमिति ॥
- ४. अस्मिन्पक्षे विशेष उच्यते । कृष्णमित्यादि ॥ कृष्णं चेद्विभृयाद्धारिणं ततस्तस्मित्रुपस्तीर्णे नासीत न शयीत । अयं तावदर्थः । शब्दनिर्वाह 'स्त्वसावासनशायी'-त्यत्र कृतः ॥
  - ५. रुरुर्बिन्दुमान्मृगः॥
- ७. अविरूणीयुः। स एवाविकः। तस्य चर्माविकम्। तत्सर्वेषां वर्णानाम्। तस्य हारिणादिभिर्विकल्पः॥
- ८. अयमप्याविक एव । प्रावरणमेव सर्वेषाम् । काषायं चैके वस्त्रमुपदिशन्ति (१,२,४१) इत्यारभ्य वासांस्यजिनानि च विहितानि ॥
- ९. तत्र कामवशेन विशेषमाह् । ब्रह्मवृद्धिमित्यादि ॥ ब्रह्मवृद्धिक्राह्मणवृद्धिः । क्षत्रवृद्धिः क्षत्रियवृद्धिः ॥
- १०. अथ स्वपक्षमाह । अजिनमित्यादि ॥ उत्तरमुत्तरीयं तदाजिनमेव भारयेत्॥
- १२. द्यूतादिस्थानं सभा। उत्सवादिषु समवायः समाजः। ताः सभाः समाजांश्च ताच्छील्येन न गच्छेत्। यद्दच्छया गमने न दोषः॥
  - १३. जनवादः परीवादो लोकवार्त्ता वा ।.....।।
- १५. येषु प्रदेशेषु गुरुरदाचरित पौनःपुन्येन चरित तेषु स्वैरिकर्माणि मैत्र-प्रसाधनादीनि न कुर्यात् ॥
  - १७. मृदुः क्षमावान् ॥
  - १८. इन्द्रियां भाभस्ति द्वेषये प्रवृत्त्यभावः शमस्तद्वान् ॥
  - १५. विहितेषु कर्मस्वग्लानिर्दमस्तद्वान् ॥
  - २१. लब्धे नष्टे मृते वा धृतावेवाविश्वतः स्यात् । न हष्येन्न विषदित् ॥

- २२. उत्साहसंपन्नः। ग्लाजिस्थश्च क्स्तुः [पा० ३, २, १३५]। तत्रातु-स्वारद्वान्दसोपपाठो वा ॥
  - २४. परभाग्यात्संतापोसूया तच्छीलो न भवेत्।।
- २५. अपपात्राः प्रतिलोमा रजकादयः। अपगतानि हि तेषां पात्राणि पाकाद्यर्थानि चतुर्भिवेणैंः सह। अभिशस्तान्वक्ष्यति। 'अथ पतनीयानी'त्यादिना [१,२१,७]
  तानुभयान्वजियत्वान्यत्र भिक्षेत ...... सायं प्रातरितिवचनान्न सायंगृहीतेन
  प्रातराशो नापि प्रातगृहीतेन सायमाशः॥
- २६. अथ भिक्षाप्रत्याख्यानं निन्दितुं ब्राह्मणमाकृष्यते । स्त्रीणामिति ॥ व्याख्यातः समाहितो ब्रह्मचारी । याभिः स्त्रीभिर्भिक्षा प्रत्याख्यायते तासां प्रत्याचक्षाणानां स्त्रीणामिष्टं यागरार्जितं धर्मं दत्तं दानेनार्जितं हुतं दर्विहोमैर्गार्ह्मेरार्जितं सर्वमेव धर्मं युक्क आच्छिनत्ति । यस्मादेवं तस्माद् ब्रह्मचारिसंघं चरन्तं न प्रत्याचक्षीत । उहवा इति निपातो वाक्याछङ्कारार्थः । अपिह्झब्दौ कदाचिदित्येतमर्थं द्योतयतः । एषु संघीभूतेषु ब्रह्मचारिषु कदाचिदेवंविधः समाहित एवंव्रतः । 'अथ ब्रह्मचर्यविधि'-रित्यारभ्य [१,२,१८] यानि व्रतान्युक्तानि तद्वान् ब्रह्मचारी स्यात् । संभावनायां खिक् । .....।
- २० भिक्षाणां समूहो भैक्षम् । न तिल्लङ्गाभासेनोच्छिष्टं मन्तव्यम् । किं तु दृष्टश्रुताभ्यामेव । दृष्टमात्मनः प्रत्यक्षम् । श्रुतमाप्तोपदेशः । ताभ्यामेव तदुच्छिष्टं मन्तव्यम्
  अयमंशः प्राप्तानुवादः पूर्वमंशं विधातुं यथा 'नानुवषट्करोत्यिप वोपांश्वनुवषट्कुर्या'दिति ॥
  - ३४. तैः स्वकुलैः सह विप्रवासेन्येभ्योपि श्रोत्रियेभ्यः प्रम्यात्।....॥
- ३५. आत्मा प्रयोजनं प्रयोजको यस्य स आत्मप्रयोजनः। एवम्भूतो भिक्षां न चरेत्। आत्मार्थं न चरेदित्यर्थः। अस्य प्रयोजनम्। यदा श्रोत्रिया अपि न लभ्यन्ते तदा 'प्रोपितो भैक्षादग्नौ कृत्वा भुञ्जीते'ति वक्ष्यमाणमप्रोषितेपि यथा स्यादिति ॥
- ३६. अमत्रं भोजनपात्रं भुक्त्वेति संनिधानात्। तत्स्वयमेव प्राक्षालयित प्रक्षाल-येत् । भिक्षापात्रस्य त्वन्येनापि प्रक्षालने न दोषः। उभयोरिप प्रात्रयोर्घहण-मित्यन्ये ॥
- ४०. आर्यस्त्रैवर्णिकस्तस्मा अनुपनीताय पर्यवद्ध्यात्सर्वमेकास्मन्पात्रेवधाय तत्समीपे भूमौ स्थापयेत् ॥
  - ४१. अन्तर्धानमन्तर्धिः। सोस्यास्तीति। त्रीद्यादित्वादिनिः [पा०५,२,११६]

अन्तर्धी दासः । अन्तर्हितं हि तस्य शूद्रत्वमाशौचेषु स्वामितुस्यत्वात् । प्रकरणाश्वाचार्यस्येति गम्यते । आचार्यदासाय शूद्राय पर्यवद्ध्यादित्यर्थः ॥

- ४२. यदि शिष्य आचार्यार्थमात्मार्थं वा प्रोषितः स्यात्तदा भैक्षात्किचिदा-दायाप्रौ कृत्वा प्रक्षिप्य शेषं भुञ्जीत । श्रोत्रियाणामसद्भावे 'न्येभ्योपि श्रोत्रियेभ्यः' [सू० ३४ ]इत्येतत्तु न भवति । यदि स्यात्तत्वेवायं प्रश्रूया-त्तदभावेप्रौ कृत्वा भुञ्जीतेति । यद्यपि तत्नाचार्यस्य विप्रवासः प्रकृतस्तथापि न्यायसाम्याच्छिष्यस्यापि प्रवासो भविष्यति ॥
- ४३. भैक्षं हिवषा हिविष्ट्वेन संस्तुतं संकीर्तितम् । तत्न तस्मिन्हिवष्याचार्यो देवतार्थे देवताकार्ये तत्प्रीत्यर्थत्वात्तस्य ॥
  - ४४. तस्य जाठरामे। हूयमानत्वात् ॥

# PAȚALA I. KHANDIKĂ 4.

- १. अनुवादेषु सर्वत्र विधिः कल्प्यते । तं भोजयेत् । भोजयित्वा तस्यो- च्छिष्टं प्राश्रीयात् । प्रार्ज्ञातीति जकारपाठरछान्दसः । शादिति [ पा० ८,४,४४, ] श्रुत्वप्रतिषेधात् ॥
  - २. इडामक्षणादिस्थानीयमित्यर्थः ॥
- ३. यदन्यानि द्रव्याणि गवादीनि भिक्षाचरणे छब्धानि समिदादीनि च स्वयमाहतानि यथालाभमुपहरति दक्षिणा एव ताः ।.....।।
  - ५. अस्मै शिष्यायाचार्यः श्रुतिविप्रतिपिद्धमुच्छिष्टं न द्धात् ॥
- ६. किं पुनस्तत्। यथेति ॥ यथेतिवचनाच्छ्रितिविप्रतिषिद्धमिति लक्षणतः प्रतिषेधाच क्षारादिग्रहणमेवंविधस्योपलक्षणम् ॥
- ७. अभ्यङ्गरोषो गन्धरोषो माल्यरोष इत्यादयोपि ब्रह्मचारिणः प्रतिषिद्धा आचार्येण न देया इत्युक्तं भवति । केचित्तु श्रुतिविप्रतिषिद्धमप्याचार्यस्य शेषमुपयुक्जाना दृश्यन्ते पूर्वः पूर्व आचारः प्रमाणमिति वदन्तः । तन्निराकरोति ॥

 $<sup>^1</sup>$  श्रोत्रियाणां संभावे असत्भावे.....ब्र्यात्त $^\circ$  G.  $U^1$ ; श्रोत्रियाणां सत्भावे चान्वेभ्यो... इति तत्तत्र भवति G.  $U^8$ .

<sup>2</sup> Compare also note to the text.

- ८. अनुमानाय प्रभवतीत्यानुमानिकः । आचाराद्धि श्रुतिः स्मृतिर्वानुमीयते । तस्मादानुमानिकादाचारात्प्रत्यक्षा श्रुतिर्वेछीयसी । तद्विरोधे तु नानुमातुं शक्यते । अनुमानमबाधितमितिन्यायात् । एवं च ब्रुवता ब्रह्मचारिणः क्षारळवणप्रतिषेधः प्रत्यक्षब्राह्मणमूळ इति दर्शितं भवति ॥
- ९. यदिष क्षारलवणादित्रतिषेधश्रुतेरुच्छिष्टव्यतिरिक्तो विषयः सम्भवति तथापि संकोचोपि तस्या अविशेषप्रवृत्ताया आनुमानिकादाचारादयुक्तः । ननु परस्परिवरुद्धा अपि श्रुतय उपलभ्यन्ते । यथा गृह्णाति न गृह्णातीति । तिकमाचारा-तसंकोचिकापि श्रुतिर्नानुमीयते । अत आह । दृश्यत इत्यादि ॥ स्यादेवं यद्यय-माचारो गृह्यमाणकारणः स्यात् । गृह्यते तु प्रवृत्तिकारणम् ॥
- १०. तत्किम् । प्रीतिरित्यादि ॥ क्षारख्यणादिभाजने भुञ्जानस्य प्रीतिर्भवति । तत्र भ यत्र तु प्रीत्युपछिच्यतः प्रवृत्तिर्भ तत्र शास्त्रमस्ती तिन्यायात्र संकाचिका श्रुतिरनुमीयत इति ॥
- १२. यदि तयोर्धमीद्वित्रति गतिग्याये। समिति नर्जे न सेरिक् । उद्धाः भुञ्जानस्य ब्रह्मचारिणो यदि धनिवित्रतिपर्धाः सवति सव्यागिति।।
- १४. .....अधोनिधानमावार्यस्य पुत्रादिषु वालेषु पतनशङ्कया । अपर आह । आत्मनः समिदाधानार्थमधाहरणिमिति । उक्तं हि गृह्ये । एवमन्यस्मिन्नपि सदारण्यादेधानाहृत्येति [गृ० सू० ११, २४] । तदनुवादेनाधोनिधानमत्र विधीयते । दृष्टार्थमदृष्टार्थं चेति ॥
- १५. .....सिद्धार इति ॥ अण् कर्मणि चेति (पाणि० ३, ३, १२) तुमर्थेण्प्रत्ययः॥
- १६. परिसमूहनं परितो मार्जनम् । विप्रकीर्णस्यामे राशीकरणमित्यन्ये। यथो-पदेशं यथा गृह्य उक्तं तथा समिव आदध्यात्। गृधे विहिनमपि समिदाधानं विधीयते सर्वाचरणार्थं सायं प्रातरित्यादिकान्विशेपान्वक्ष्यामीति वा ॥
- १८. समिदाधानेन सभिद्धमित्रं पाणिनैव परिसमूहेन्न समूहन्या। समूहनी संभाजनी दर्भनिर्मिता वेदाकृतिराचारात्॥
  - १९. .....यथाकामस्य भावो याथाकामी । ज्यव्यन्तत्वादीकारः ॥
- २०. अग्निपरिचर्यायां परिसमूहने परिषेचने च यदुपयुक्तमुदकं तच्छेषेण वृथाकर्माण्यदृष्टप्रयोजनरिहतानि पादप्रक्षाळनादीनि न कुर्वीत ।.......... ॥ वाप. धर्म. १४

- २१. पाणिसंक्षुब्धं पाणिना संक्षाभितं तेनोदकेन नाचामेत् । इदं तडागादिषु स्वयमाचमने । यदापर आचामयति तदैकेन पाणिना यदावर्जितमुदकं तेनापि नाचामेत् किन्तूभाभ्यां हस्ताभ्यां करकादि गृहीत्वा यदावर्जितमुदकं तेनाचामेत् । एवं च स्वयं वामहस्तेनावर्जितेनापि नाचामेत् । अलाबुपात्रेण नालिकेरजेन वैणवेन ताम्रमयेन वा स्वयमाचमनमाचरिनत शिष्टाः ॥
- २२. पूर्वमिदवास्वापी [१,२,२४] इत्यनेन दिवास्वापः प्रतिषिद्धः अनेन रात्राविप यदाचार्यो न स्वापिति तावन्तं काळं स्वापः प्रतिषिध्यते । स्वप्न-कथनं वर्जयेदित्येके ॥
- २३. अथ स्वप्रस्य प्रकृतत्वात्स्वप्रानन्तरं ब्राह्मे मुहूर्त उत्थायेत्यर्थः । अहरहर्नित्यमाचार्यं गोपायद्रक्षेत् । किं दण्डादि गृहीत्वा । नेत्याह । धर्मार्थयुक्तैः कर्मभिः । धर्मयुक्तानि कर्माणि समित्पुष्पकुशाहरणादीनि । अर्थयुक्तानि युग्यघासाहरणादीनि ॥
- २४. स ब्रह्मचारी यावदुत्थानादस्य यावच संवेशनादेवमाचार्यं गुप्त्वा संविशन शयनं भज'न्धर्मगोपायमाजूगुपमह'मितीमं मन्त्रं ब्रूयात् । धर्मं गोपायतीति 'धर्मगोपाय' आचार्यस्त'माजूगुपमह'माभिमुख्येन रक्षितवानस्मि। इदानीं तु संविशानीति मन्त्रार्थः । अपर आह । हे 'धर्म' मां 'गोपाय' रक्ष । 'आजूगुपमह'माचार्य-मेतावन्तं काळमिति ॥
  - २७. प्रसह्य वा स्वयं निवर्तयेतिपत्रादिभिर्वा निवर्तयेत् ॥
- २८. ......जघन्यशब्दः पश्चादर्थः ।.....प्रयोजनमुपनयने मा सूषुपथा इति संशासनस्यायमर्थः। न स्वापस्यात्यन्ताभाव इति । अथशब्दश्च वाक्योपक्रमे ॥
- २९. .....प्रिणिहितात्मा प्रकर्षण निहित आचार्यकुळे स्थापित आत्मा येन स तथोक्तः। प्रकर्षश्चान्ततस्तंत्रेव इारीरन्यासः।.....। अस्यैवंविधस्य ब्रह्मचारिणोत्रैव ब्रह्मचर्याश्रमे सर्वाणि फळवन्ति ज्योतिष्टोमादीनि कर्माण्यवाप्तानि भवन्ति। तत्फळावाप्तिरेव तदवाप्तिः।..... तदेवं निष्ठिक व्यक्ति प्रयमिदं स्त्रम्।।

# PAȚALA II, KHAŅDIKĀ 5.

१. 'आचार्याधीनः स्या'दित्यादयो नियमा ये निर्दिष्टा अस्मिन्ब्रहाचारिप्रकरणे स्पःशब्दस्तेषु द्रष्टव्यो न कृच्छादिषु ॥

- २. तेषां नियमानामितक्रमे विद्याक्षमं विद्याग्रहणं ब्रह्म निःस्रवित गृहीतं वेदं निःसारयत्येतस्मान्नियमातिक्रमेणाध्येतुः पुरुषात्। न केवलमेतस्मान्ति तिर्हं सहापत्यात्। अपत्येन सह वर्तत इति सहापत्यः। अपत्यादिषं ब्रह्म निःसारयति। यद्यप्यपत्यं नियमातिक्रमकारि न भवति तथापि पिनुर्दोषादेव ततोपि ब्रह्म निःसारयति। नियमातिक्रमेण विद्याग्रहणं कुर्वतः पुरुषात्सहापत्याद् गृहीतं ब्रह्म निःसारयतीति ब्रह्मयङ्गादिषूपयुज्यमानमप्यिकिञ्चित्करं भवतीत्यर्थो विविक्षतः। स्रवतेः सकर्मकस्य प्रयोगो भाष्ये दृष्टः 'स्रवत्युदकं कुण्डिके'ति। अपर आह। तद्तिक्रमे विद्याक्षमं नियमातिक्रमेण विद्याग्रहणं न कर्तव्यम्। कुतः। यतो निःस्रवति ब्रह्म निःसरतीत्यर्थः। शेषं समानम्। विद्याक्षमं च निःस्रवति ब्रह्म च निःस्रवतित्यन्ये। कुर्वत इति वाध्याहार्यम्। तदितक्रमे विद्याक्षमं कुर्वतो ब्रह्म निःस्रवतीति।।
  - ३. कर्तशब्देन श्वश्राभिधायिना नरको लक्ष्यते ।....।।
- ४. .... अवरेष्वर्वा वीनेषु किष्युगवर्तिषु । ऋषयो न जायन्ते मन्त्र-दृशो न भवन्ति नियमातिक्रमस्येदानीमवर्जनीयत्वात् ॥
- ५. कथं तर्ह्यद्यतना अतिकामन्तोपि नियमानल्पेनैव यत्नेन चतुरो वेदान्गृह्णन्ति। युगान्तरे सम्यगनुष्टितस्य नियमकर्मणः फलशेपेणेत्याह । श्रुतर्षय इत्यादि ॥ पुनः सम्भवः पुनर्जन्म ॥
- ६. अत्रोदाहरणम् । यथा श्वेतकेतुः ॥ श्वेतकेतुर्द्धारुणेय आस तँ ह पितोप्राह । तथा च च्छान्दोग्यम् [ ६,१,१ ] । श्वेतकेतुर्द्धारुणेय आस तँ ह पितोवाच । श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं न वै सोम्यास्मत्कुलीनोनन्च्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विशतिवर्षः सर्वान्वेदानधीत्य महामनानूचानमानी स्तब्ध एवासेति ॥
- ७. अब्रह्म पि । पररूपं कर्कन्धुवत् । अपेरकारलोपो वा पिहितपिनद्धा-दिवत् । वेदव्यतिरिक्तमपि यत्किञ्चिद्विषमन्त्रादिकं समाहितो नियमवान्भूत्वाचार्या-दुपयुङ्कते गृह्णाति तस्मिन्वेदव्यतिरिक्ते ब्रह्मवदेव फलं भवति ॥
- ् यैरनुष्ठितैर्गुरुः प्रसीदित तानि गुरुप्रसादनीयानि पादप्रक्षालनादीनि कर्माणि । स्वस्तीत्यविनाशि नाम तत्प्राप्तिसाधनं स्वस्त्ययनम् । तच त्रिविधं दृष्टार्थ-मदृष्ट(र्थमुभयार्थं चेति । दृष्टार्थं बाहुनदीतरणादिनिषेधः । अदृष्टार्थं क्षारादिनिषेधः । उभयार्थं भिक्षाचरणादि । अध्ययनसंवृत्तिरधीतस्य वेदस्याभ्यासः ॥

- ११. ..... उक्ता सिद्धिः । अथो यात्किक्च मनसेति (सू० ५) अत्रो-कानां पुनर्वचनमादरार्थम् ।.....॥
- १२. सदा प्रतिदिनं महान्तमपररात्रं रात्रेः पश्चिमे याम उत्तिष्ठेत् । उत्थाय च समीपे तिष्ठन्गुरोः प्रातराभिवादमाभिवादयीताभिवादयेत् ।....।।
  - १४. ....इदं नैमित्तिकं पूर्व नित्यम् । अथ काम्यम् ॥
- १६. ..... मध्यसममुद्रसमं वैद्यः। ऊरुसमित्यन्ये। नीचैः पाद-समं शूद्रः। प्राञ्जिछं यथा तथाभिवादयीताञ्जिछं कृत्वेत्यर्थः। प्राञ्जिछिरिति तु युक्तः पाठः॥
- १७. अभिवादनस्य यत्प्रत्यभिवादनं तत्राभिवादियतुर्नाम्नः प्रावनं कर्तव्यम् । एकुं कर्तव्यमिस्रर्थः । पूर्वेषां वर्णानां श्रूद्रवर्जितानामभिवादयमानानाम् । प्रत्यभिनवादेशूद्रे । [ पा० ८,२,८३ ] इति पाणिनीयस्पृतिः । तत्र वाक्यस्य टेः [ ८,२,८२ ] इत्यनुवृत्तेः प्रत्यभिवादस्य वाक्यस्यान्ते नामप्रयोगस्तस्य टेः प्छुत आयुष्मान्भव सौम्या ३ इति प्रयोक्तव्यः । स्मृत्यन्तरवशान्नाम्नश्च पश्चादकारः । आयुष्मान्भव सौम्यति वाच्यो विश्रोभिवादने । अकारस्तस्य नाम्नोन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरःष्टुतः ॥ इति मनुः ( २,१२५ ) आयुष्मान्भव सौम्य देवदत्ता ३ अ इति प्रयोगः । शम्भुर्विष्णुः पिनाकपाणश्चकपाणिरित्यादीनां नाम्नां सम्बुद्धौ गुणे कृत "एचोप्रगृह्यस्यादूराहूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्यदुता"विति [पा० ५,२,१०७] अयमपि विधिभयति । अन्ते अकारः । "तयोय्यात्रि महिताया"मिति [पा० ५,२,१०८] यकारवकारौ च भवतः । शम्भा ३ व । विष्णा ३ व । पिनाकपाणा ३ य । चक्रपाणा ३ य । अत्र सूत्रे "प्रत्यभिवादने चे"ति चकारस्यार्थं न पद्यामः । अपर आह । अभिवादने प्रत्यभिवादने च ष्ठावनमिति । अस्मिन्नपि पश्चे द्वन्द्वेनाभिहित-त्वावशब्दोनर्थक एव । अभिवादने च शास्नान्तरे न कचित्प्रुतो विहितस्तस्मादन्त्वक एव चकारः । अनर्थकाश्च निपाता बहुछं प्रयुज्यन्ते ॥
- १९. अन्यदा सर्वदा पूर्वोक्तेनैव प्रकारेणाभिवादनमेव । अयमनुवाद उत्तरिववक्षया ॥
- २१. .....अधिशब्द उपरिभावे । अधस्ताचोपरिष्टाचाभिमृत्य सकुष्ठिकं सगुरूफम् । साङ्गुष्ठिमित्यन्ये । उपसंगृह्वीयात् ।..... ॥
- २२. ..... कृत्यानां कर्तरि वा (पा०२,३,१२) इति कर्तरि पष्टी ..... ॥

¹ त्राभिक्यंथा G. U.¹ --

- २३. सर्वे च तद्दश्च सर्वाह्मम् ।.....सद्दा सुयुक्तः सुसमाहितानेन्य-चित्तः । अध्ययनादनन्तरः । अन्तरयतीत्यन्तरः । अध्ययनाद्यथात्मानं नान्तरयति यथाध्ययनं न विच्छिद्येत तथा स्यात् । अध्याये स्वाध्यायकाले । अध्याय इतनु-नुवादो "मनसा चानध्याय" इति विशेषविधानात् । अध्यायेदिति प्रायेण पठन्ति । तत्र तकारोपपाठइछान्दसो वा ॥
  - २४. गुरुकर्मसु च तथा सुयुक्तोनन्तरश्च स्यात्॥
- २५. अनध्यायकाले च मनसाध्ययनादनन्तरः म्यात् । सन्देहस्थानानि मनसा निरूपयेत् । अध्ययनविषयामेव चिन्तां कुर्यात् ॥
  - २६. ..... नाध्यापने स्वयं प्रवर्तयेत् ॥

# PAŢALA II. KHAŅDIKĀ 6.

- ३. एनमाचार्यं प्रति पादौ न प्रसारयेत् ॥
- ४. यदा तु गुरुः खट्टायां शेते तदा तं प्रति प्रसारणं न दोषायेत्येके मन्यन्ते। स्वपक्षस्तु तत्रापि दोष इति ॥
- १०. ..... न सोपानत्क आमीदेन्नापि वेष्टितशिराः । अवहितपाणिदीत्रादि-इस्त एवम्भूतो नासीदेत् ॥
  - ११. अध्वानं प्राप्तोध्वापन्नः । .....।।
- १२. न चेदाचार्यसमीप उपसीदेदुपिवशेत्। यदि तूपिवशेदध्वापन्नः कर्मयुक्तो वा न भवेत्तदोपानत्प्रभृतीनि विहायोपिवशेत्॥
- १३. यो यं देवं भजते स तद्भावनयैवाचार्यमुपासीत । अविकथयन् । व्यर्था कथा विकथा । तामकुर्वन् । अविमना अविक्षिप्तमनाः । ...... ॥
  - १५. ..... वीतो विपर्ययेणेतः। .....।
  - १७. अन्यत्र कुड्यादावपिश्रतो न स्यात् । कुड्याद्यपिश्रतो नासीत ॥
- १८. यदा द्विकास्तदान्यतरेण यज्ञोपवीती स्यात्। अपि वा सूत्रमेवोपवीतार्थ इति [२,४,२२]। एष कल्पस्तदा न भवति ॥
- १९. यदा त्वेकवस्रो भवति तदाधोनिवीतः स्यात्। न तस्य दीर्घस्याप्येक देशेनोत्तरीयं कुर्यात्॥

- २६. आमनयोग आसनकल्पना। आमनयोगेन विहितः सम्भावित आसन-योगविहितः। आसनयोगेनासम्भावित आचार्ये तिष्ठति च स्वयं नासीत॥
- २७. अशयनयोगविहित इति पूर्वानुसारेण गम्यते । शयनयोगेनासम्भावित आचार्य आसीने च स्वयं न संविशेन्न शयीत ॥
  - २८. व्यत्ययेन परस्मैपदम्। .....। चिकीर्पेदिति तु युक्तः पाठः॥
- २९. आचार्यव्यतिरिक्ता गुरवोन्वक्स्थानिन इति स्मार्तो व्यवहारः । आचार्यः श्रेष्ठो गुरूणां तमपेक्यान्वक्थानं पदमेवामिति कृत्वास्यावार्यस्य सानिधावन्वक्स्थानिनं नोपसङ्गृह्णीयात् ॥
- ३०. न चैनमन्वक्थानिनं गोत्रेणामिजनकुलादिना कीर्नयेत्स्तुत्रीत ॥ भागवायं महाकुलप्रसूत इति ॥
- ३२. यद्यप्यसौ तस्याचार्यस्य गुरुः स्यात् । मातुलादिगुरुः स्यात्तदा । आचार्यप्राचार्यसिवात इति पूजां बक्ष्यति [१,८,१९] तेनैव न्यायेन मातुला-दिष्वपि । प्रसङ्गादिद्मुक्तम् ॥
  - ३३ किन्तु देशाचासनाच्च संसर्पेत् । तस्य संमानार्थम् ॥
- ३४. तस्यावार्यस्यान्तेवासिनं नाम्तैव कीर्तयेत्। यज्ञशमित्रिति यद्यप्यसा-वात्मनो गुरुभवतीत्येके मन्यते । स्वपक्षस्तु गुरोनीमश्रहणं न कर्तव्यमिति ॥
- ३५. यस्मिस्तु पुरुषे शिष्याचार्यमावमन्तरेणापि विद्याचारित्रादिना छोकिकानां गौरवं भवति तस्मिन्नन्वकस्थानीयेष्याचार्ये या वृत्तिः साकर्तव्या । अन्वकस्थानीये-प्यन्वकस्थानीय एव ॥
- ३६. अस्याचार्यस्य मुञ्जानस्याभुञ्जानस्य वा सकाशे मुक्त्वान्त्थाय । छान्दसो दीर्वः । उत्थानमक्त्वोच्छिष्टं न प्रयच्छेत् । आर्याय वेति [१,३,४०] यद्विहितम् ॥

# PATLA, II KANDAKA 7.

- २. उत्थाय कार्यवत्तया गन्तुमिच्छनगुरोरपापसव्यं न पर्यावर्तेत किन्तु प्रदक्षिणी-कृत्यापेयात् ॥
- ४. ओषधयः फलपाकान्ताः । वनस्पतयो ये पुष्पैर्विना फलिन वीहद्वक्षाणा-मप्युपलक्षणम् । तेषां पत्रपुष्पाण्याच्छिद्य नोपजित्रेत् । आच्छिद्येतिवचनाद्या-दृच्छिकगन्धप्रहणे न दोषः ॥

- ५. यानं शकटादि । इति शब्द एवप्रकाराणामुपलक्षणार्थः । . . . . ।।
- ७. ..... अपिगृह्य हस्तेन मुखं पिधाय स्मयेतित ब्राह्मणं न स्मये-तेत्यारभ्य ॥
- ८. सातामनुलिप्तां वा स्त्रियमवलामपि मुखेन नोपजिद्येत् । मुखेनेति यादृन्छिके घ्राणे न दोष: ॥
- ११. रजस्वलो मलिनगात्रः। एका दन्ता यस्य सरक्तद्व। छान्द्वो दन्नादेशः। पकदन्त इत्यर्थः । एतदुभयमुत्सन्नक्षाघ [१,२,२७] इत्यनेन गतमपि पुनरुच्यते श्रौतप्रायश्चित्तप्राप्त्यर्थम् । अनृनं वोक्त्वेति (१, २६, ३) प्रायश्चित्तं वक्ष्यति ॥
- १२. आत्मीये गुरौ यां विद्यां कुमतिधीते तस्यां गुरोवैदया आचार्यास्तेष्यस्य माणवकस्याचार्याः । यद्यपि साक्षात्तेभ्यो न गृह्यते विद्या तथापि त आचार्यवदुप-चरितव्याः । तस्यामिति वचनाद्विद्यान्तरे ये वंदयास्तेषु नायं विधिः ॥
- १३. ..... ने माणवकस्याप्युपसंघाद्याः। किं सदा। नेत्याह् । तदा तु तस्यां दशायाम् । अपर आह् । नदाप्रभृत्येत उपसंप्राह्यास्तुशब्दात्समावृत्तेनापि ॥
- १४. यदा द्वितीयं तृतीयं वा वेद्भधीयानस्य माणवकस्य गुरुसमवायो भवति गुरवः समवेता भवन्ति तदा भिक्षायामुत्पन्नायां यं गुरुमिदानीमनुवद्धो माणवको यतोधीते तद्धीना भिक्षा। यच्च यावच्च लब्धं तत्तरमे निवेदनीयं तदुक्तेआ विनियोगः
  - १५. कृतसमावर्तना विवाहात्प्रागार्जितं मात्रे दद्यात् ॥
- १७. सोपि भर्ता गुरुं प्रापयन्माणवकस्य गुरुम् । माणवकार्जितं द्रव्यं तद्गामि युक्तम् ॥
- १८ धर्मकृत्यानि विवाहादीनि । तेषु वोपयाजयेत् । गुरोरभावे भर्ता तदभावे माता सर्वेषामभावे समावृत्तः स्वयमेव ॥
- २०. ..... वैदयाच्छूद्रायां जात उप्र उप्रकर्मा वा द्विजातिः॥ • २१. ।.... धर्म्यं धर्माद्दनंपेतमित्येक आचार्या मन्यन्ते । धार्म्यपाठे स्वार्थे ज्यन् ॥

<sup>1</sup> Thus G. U.: G. U. reads:- धम्म्यन्द्रमपंतिमत्येकं मन्यन्ते। धम्म्यभिति [ धाम्म्यंमिति ] पाठे स्वार्थे ष्यञ् ॥

- २३. गुरवे प्राणसंशयादौ महान्तमप्युपकारं कृत्वा नानुस्मरेत् नानुचिन्तयत्। अहो मयैतत्कृतमिति ॥
  - २४. इतिकरणादेरंप्रकाराणां निन्दादीनां प्रतिषेधः ॥
- २५. इदं कुर्वित्याचार्येण प्रेषितस्तदैव प्रतिपद्यत कुर्यात् । क्रियमाणमपि कर्म विद्याय यद्यपि तदाचार्यस्य भवति ॥
- २६. तिसंश्चेव विद्याकर्मान्तम् [१,१,१३] इत्यस्यापवादः। यद्यधि-गन्तुमिष्टा विद्या शास्तुः शासितुराचार्यस्य सम्यङ्नागच्छीत तदा तस्यानागमादन्यत्र पुरुषान्तरेपि प्रवृत्तिर्भवत्येव यस्य सम्यगागच्छिति। येषामाचार्यकरणविधिप्रयुक्त-मध्ययनं तेषामेतन्नोपपद्यत इत्यवोचाम।।
- २७. अन्यत्रेत्युभयोः शेषः । आचर्यावदाचार्यदारे वृत्तिः कर्तव्या । किम-विशेषेण । न । अन्यत्रोपसंप्रहणादुच्छिटाशनाच्च । पादोपसंप्रहणमुच्छिष्टाशनं वैतदुभयं वर्जियत्वा ।..... दार इत्येकवचनं छान्दसम् ॥
- २८. य आचार्येण समादिष्टो नियुक्तोध्यापयति तस्मिस्तथाचार्यदारबढ्दतिः। अध्यापयतीति वर्तमाननिर्देशाद्यावदध्यापनमेवायमतिदेशः॥
- २९. अध्यापयतीति नानुवर्तते । तरिनर्देशाज्ज्ञानवयोभ्यामुभाभ्यां वृद्धो गृह्यते । सब्रह्मचारी सहाध्यायी । समाने ब्रह्मणि व्रतं चरतीति । तस्मन्नप्याचार्य- पर्पद्धाः ।

आचार्यात्पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया । पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादः कालेन पठ्यते ॥

# इत्यध्ययन उपयोगसम्भवात् ॥

- ३०. उच्छिष्टाशनवर्जिमितिवचनादुपसंग्रहणं भवति । एतच्च ज्ञानवयोभ्या-मुभाभ्यां वृद्धेर्थाद्वृद्धतर इत्यनुवर्तते । ..... ॥
- ३१. समावृतस्य कृतसमावर्तनस्याप्येतदेवानन्तरोक्तमेवैतेष्वाचार्यांदिषु पुत्रा-न्तेषु सामयाचारिकं समयाचारप्राप्तं वृत्तमान्तात्। समादिष्टेध्यापयतीति [१,७,२८] विशेष उक्तः॥

## PATALA II., KANDIKĀ 8.

१. समाष्ट्रतस्य ब्रह्मचारिणोक्टतिववाहस्य यथा वृत्तं वर्तनं तथा

- २. माली मालावान् । आलिप्तमुखश्चन्दनादिना । मुखप्रहणमुपलक्षणम् । 'मुखमप्रे ब्राह्मणोनुलिम्पेते'त्याश्वलायनवन्तनात् । सुगन्धिभिरामलकादिभिर्द्रव्येरुप-लिप्तं संस्कृतं केशक्ष्मश्च यस्य स उपलिप्तकेशक्ष्मश्चः। अक्तोञ्जनेनाक्ष्णोरभ्यक्तस्तैलेन । विष्ठिती विष्ठितिशराः। कटिप्रदेशो द्वितीयन वाससा विष्ठितो यस्य स उपविष्ठिती । कञ्चुकं वोपानच्च कञ्चुकोपानहं तद्यस्यास्ति स कञ्चुकोपानही । प्रसिद्धपाठे कञ्चुकमेव काच्चुकम् । .....। तद्वान्काञ्चुकी । उपानद्वानुपानही। 'ब्रीह्यादि'त्वादिनिः। पादुके दारुमये पाद्रक्षणे तद्वान्पादुकी ॥
- ३. अस्याचार्यादेः पुत्रान्तस्यादाचारेषु दृष्टिगोचरेषु देशेष्वेतानि माल्यादीनि न कुर्यात्कारयेद्वा ॥
- ५. ..... अवलेखनं कङ्कतादिना केशाना विभागेनावस्थापनम् । इति-शब्दः प्रदर्शनार्थः । तेन स्नानभोजनमूत्राचारणादिप्वपि प्रतिषेधः ॥
- ६. तस्य शिष्यस्य गृहस्थीभृतस्य यानि द्रव्याण्युपस्थापितानि तेषां मध्य एके-नापि द्रव्येण यथात्मा संयुज्येत तथा न कथयेत्। आचार्यः शिष्यगृहं प्रत्यागतो यथाहो दर्शनीयं भोजनपात्रीमत्यादिछिप्सा यथा गम्यते तथा न कथयेदिति॥
- ७. 'वेदमधीत्य स्नास्य'त्रित्यनेन विधिना स्नातस्तस्मिन्काले यथाविध्यभिहृतमा-बद्धं स्नगाद्याचार्येणाहृतः स्वयमेव वा तत्समीपमभ्येतो न प्रतिसंहरेत्र मुक्केदित्येके मन्यन्ते । स्वपक्षस्तु तदापि प्रतिमुक्केदिति । काले यथाविध्यभिहृतमितिवचनाद्रमा-दपरेद्युरारभ्य प्रतिसंहरेदेव ॥
- १०. सर्वतः प्रतिष्ठित आसने नासीत । आचार्यं पीठादावुपवेश्य स्वयं वेत्रा-सनादों नासीत । तद्धि भूमौ सर्वतः प्रतिष्ठितम् ॥
- ११. आचार्येणाचरित उपभुक्ते शय्यासने नाविशेच्छयने न शयीतासने नासीत । पित्रादिष्वपि गुरुपु समानमिदम् ।....। गतं समावृत्तस्य वैशेषिकम् । अथ ब्रह्मचर्यविधेरवशेषः ।
- १२. यानं शकटादि । आरोहेत्युक्तो गुरुणा पञ्चादारोहेत् । 'छत्रं यानमिति च वर्जये'दिति पूर्वोक्तस्य प्रतिषिद्धस्यापवादः । यानं च गुर्वारूढमन्यद्वा ॥
- १३. उक्तोन्वारोहेदित्येव। 'सभाः समाजांश्चागन्ते'त्यस्यापवादार्थं सभाप्रहणम्। निकषो नाम कृषीवळानामुपकरणं कृष्टं क्षेत्रं येन सभीक्रियते। तच कस्मिश्चिदारूढे

¹ आसन [आसीन G. U³.] आसीत। आचार्य पीठादावुपवेश्य स्वयं वेत्रासनादाबासीत। G. U.¹,<sup>8</sup> आप. धर्म. १५

केनचिदाकृष्यते। तत्र गुरुणाकृष्यमाणेपि तेनोक्तः सन्नारोहेन्न त्वनौचित्यभद्याद्यादे हे-दिति । कटो वीरणनिर्मिता शय्या । तत्र गुरुणोक्तः सन्सहासीत । उत्सवादावेष आचारः । स्वस्तरो नाम पठाळशय्या । 'नवस्वस्तरे संविश'न्तीतिदर्शनात् । तत्रापि गुरुणोक्तः सन्सहासनादि कुर्यात् ॥

- १५. व्युपतोदोङ्गुल्यादिना घट्टनं यदाभिमुख्यार्थं क्रियते। व्युपजावः कर्णयोर्मुहुर्मुहुर्जल्पनम् । वकारदछान्दसोपपाठो वा । व्यभिद्दास आभिमुख्येन हसनम् । उदामन्त्रणमुचैः संबोधनं यथा वधिरं प्रति । नामध्यप्रहणं दशम्यां पितृविहितस्य नामधेयस्य प्रहणं न पूज्यनाम्रो भगवदादेः । प्रेषणमाज्ञापनम् । एतानि गुरुविषये न
  कर्तव्यानि । इतिकरणादेवमादीनामन्येषामपि प्रतिपेधः । ..... ॥
- १६. आपदि व्युपतोदादिभिरप्यर्थमभिष्रतं ज्ञापयेदसति पुरुषान्तरे वचनेनापि बोधयेद्यथा शूलतोदो मे भवति स चाभिना शाम्यति न चात्र कश्चित्संनिहितः किं करोमि मन्दभाग्य इति । उत्तरे सूत्रे समावृत्ताविषये ॥
- १७. सहैकस्मिन्यामे वसन्सायंत्रातरनाहूतोपि गुरुसंदर्शनार्थो नान्यप्रयोजनो गच्छेत्॥
- १९. आचार्यस्याचार्यः प्राचार्यः 'प्रिपितामह'वत् । यदाचार्यस्य प्राचार्यस्य कार्य-वशात्संनिपातो मेलनं भवति तदा प्राचार्याय । द्वितीयार्थे चतुर्थी । प्राचार्यं पूर्व-मुपसंगृह्य पश्चात्स्वाचार्यमुपसंप्रहीतुमिच्छेन्न केवलं मनसा किंतु यथाचार्यो जानाति मामयमुपसंजिघृक्षतीति तथा चेष्टत । अन्यथादृष्टार्थमुपदिष्टं स्यात् ॥
  - २०. इतर आचार्यः प्रतिषेधेद्वत्स मा मोपसंप्रहीरिति ॥
- २१. अस्य प्राचार्यस्य संनिधावस्याचार्यस्य पूजा लुप्यते न कार्या। न केवलमुपसंप्रहणमेव। उत्तरसूत्रं समावृत्तविपयम्॥
- २२. मुहूंश्चेत्यनुस्वारदीर्वी छान्दसी । वीष्सालोपश्चात्र द्रष्टव्यः । मुहुमुहुरिति विवक्षितम् । श्रामान्तरं वसन्निष मुहुर्मुहराचार्यकुलं दर्शनार्थी गच्छेद्यथाशक्ति गोरसाद्यपूपाद्यधिहस्त्यं हस्तेभवमादाय स्वयमेव गृहीत्वेत्यर्थः । अपिशब्दोभावे विधि द्योतयित । गोरसाद्यभावे दन्तकाष्टान्यपीति । इतिशब्दोन्तेवासिभर्माणां समाप्तिद्योतनार्थः ॥
- २४. एनं शिष्यं पुत्रीमवास्याभ्युदयः स्यादित्यनुकाङ्कृन्सर्वेषु धर्मेषु किं।चिद्य्यनप ण्डादयमानोगू इन्सुयुक्तः सुष्टुवहितस्तत्परो भूत्वा विद्यां प्राह्येत् ॥

- २५. न चैनं शिष्यमध्ययनविव्नेनात्मत्रयोजनेषूपरुन्ध्यात् । उपरोधः स्वतन्त्री-करणम् । अनापत्स्वितवचनादापद्यध्ययनाविव्नेनाप्युपरोधे न दोषः ॥
- २६. आपद्यमान इत्यन्तर्भावितण्यन्तार्थः । योन्तेवासी विनिहितात्मा द्वयोराचार्ययोर्विविधं निहितात्मा मन्गुरावनैपुणमापादयति नानेनायं प्रदेशः सम्यगुक्त इति सोन्तेवामी न भवति स त्याज्य इत्यर्थः । अपर आह । योन्तेवासी वाङ्मनःकायकर्मभिरनेपुणमापद्यमानो गुरौ त्रिसदशं निहितात्मा भवत्यनुरूपं न शुश्रूषते सोन्तेवासी न भवतीति ॥
- २७. आचार्योप्यनाचार्यो भवतीति त्याज्य इत्यर्थः । किं कुर्वन् । श्रुतात्परिहरमाणस्तेन तेन व्याजेन विद्याप्रदानमकुर्वन् ॥
- २९. अभित्रासो भयोत्पाद्नम् । उपवासो भोजनलोपः । उदकोपस्पर्शनं शितोदकस्नापनम् । अदर्शनं यथासावात्मानं न पश्यति तथा करणं गृहप्रवेश-निषेधः । सर्वत्र ण्यन्तात्प्रत्ययः । इत्येते दण्डाः शिष्यस्य यथामात्रं यावत्यपराध-माला तदनुरूपं व्यस्ताः समस्ताश्चानिवृत्तेर्यावदसौ ततोपराधान्निवर्तते तावदेते दण्डाः ॥
- ३०. एवं चरितब्रह्मचर्यं निवृत्तं गुरुकुलात्कृतसमावर्तनिमत्यर्थः । एवंभूतमेनमन्येभ्यो धर्मेभ्यो यमसावाश्रमं प्रतिवत्स्यते तत्र तेभ्यो धर्मेभ्योनन्तरो
  भवति तेभ्यो यथा त्वमन्तरितो न भवसि तथा भवेत्युक्त्वातिसृजेत्तमाश्रमं
  प्रतिपत्तुमुत्सृजेत् ॥

## PATALA III., KANDIKĀ 9.

एवमध्येतुरध्यापियतुश्च धर्मा उक्ताः । अथ देशकालकृतधर्मा उच्यन्ते ।
 मेषादिस्थे सिवतिर यो यो दर्शः प्रवर्तते ।
 चान्द्रमासास्तत्तदन्त्याश्चेत्राद्या द्वादश स्पृताः ॥
 तेषु या या पौर्णमासी सा सा चैत्रादिका स्पृता ।
 कादाचित्केन योगेन नक्षत्रस्योतीनिर्णयः ॥

तदेवं सिंहस्थिते सिवतिर यामावास्या तदन्ते चान्द्रमासे या मध्यवर्तिनी पौर्णमासी सा श्रावणी। श्रवणयोगस्तु भवतु मा वा। तस्यां श्रावण्यां पौर्णमास्या-मध्यायमपाकृत्य गह्योक्तेन विधिनोपाकर्म कृत्वा स्वाध्यायमधीयीताधीयानश्च

मासमिकं प्रदोषे प्रथमे राविभागे नाधीयीत प्रहणाध्ययनं धारणाध्ययनं च न कुर्यात्। प्रदोषप्रहणाद्रात्रावप्यूर्ध्वं न दोषः॥

- २. तिष्यः पुष्यः । तेन युक्ता पौर्णमासी तैषी 'श्रावणी'वत् । तस्यां विरमेदुत्सर्जनं कुर्यात् । तस्यापि प्रयोगो गृह्य एवोक्तः । रोहिण्यां वा तैषे मासि तिष्यात्पूर्वा या रोहिणी तस्यां वा विरमेत् । अनयोः पश्चयोः पश्च मासानधीयीत ॥
- ३. अर्ध पञ्चमं येषां तेर्घपञ्चमाः । अर्घाधिकांश्चतुरो मासानधीयीतेत्यपेक्ष्यत इत्येके मन्यन्ते । अस्मिन्पक्षे प्रौष्ठपद्यामुपाकरणम् । शास्त्रान्तरदर्शनादुत्सर्जनस्य वापकर्षः । उत्सर्जने च कृते श्रावण्याः प्राक् शुक्रपक्षेषु धारणाध्ययनं वेदस्य । कृष्णपक्षेषु व्याकरणाद्यङ्गाध्ययनम् । पुनः श्रावण्यामुपाकृत्यागृहीतभागस्य प्रह्णाध्य-यनमिति । प्रपञ्चितमेतद् गृह्ये ॥
- ४. निगमाश्चत्वरादिनिगमनमार्गाः । नियमेन गम्यत एष्विति । तेषु सर्व-प्रकारमध्ययनं वर्जयेत् ॥
  - ५. अनुडुत्संबन्धिना शकृत्पिण्डेनोपलिप्य निगमेप्यधीयीत ॥
- ६. ..... शम्याप्रासात् । पञ्चमीनिर्देशादवागिति गम्यते । शम्या क्षिप्ता यावति देशे पतति ततोर्वागिति....।।
- ७. यदा रमशानं प्रामतया क्षेत्रतया वाध्यवसितं स्वीकृतं भवति तदा नानध्यायः। अध्येतव्यमेव ॥
- ८. यदा तु तथाध्यवसितमपि इमशानं ज्ञायतेयं स प्रदेश इति तदा तावत्येष प्रदेशे नाधीयीत । न शम्याप्रासात् ॥
  - ९. शूद्रपतितसकाशेपि शम्याप्रासादर्वाङ् नाध्येयम् ॥
- १३. यो वेदमध्येष्यमाणो मलवद्वाससा रजस्वलया संभाषितुमिच्छिति स पूर्वं ब्राह्मणेन संभाष्य पश्चात्त्रया संभाष्य संभाष्य च पुनरिष ब्राह्मणेनैव संभाष्या-धीयीत्। किमेवं सित भवति। एवं तस्या मलवद्वासस आगामिनी या प्रजा तस्या निःश्रेयसमभ्युदयो भवति। प्रजारूपं वा निःश्रेयसं तस्या भवति। प्रजानिःश्रेयस-मितिवचनाद्विधवाभिः संभाषणे नैतत्कर्तव्यम्।
  - १४-१५. अन्तः शवो यत्र प्रामे तत्र नाध्येयम् । एतेनान्तश्चाण्डालमिति च
  - G. U. 1,3:--निगमाश्रक्षारोः निगमनमारगाः ( निगमननामज्ञापनम् G. U. 1)

व्याख्यातम् । चण्डाल एव चाण्डालः । उभयत्र प्रथमा सप्तम्यर्थेव्ययीभावो वा विभक्त्यर्थे द्रष्टव्यः ॥

- १७. आरण्ये च यावति प्रदेशे शवश्चाण्डालो वा संदृश्यते तावत्यनःयायः॥
- १८. बाह्या उन्नानिषादादयः परिपन्थिनस्तेषु च न्राममागतेषु तदहरनध्यायः। तस्मिन्नहानि नाध्येतव्यम्।।
  - १५. ये विद्याचरित्रादिभिर्महान्तः सन्तस्तेषु च प्राममागतेषु तदहरनध्यायः ॥
- २०. संधिः संध्या । तस्मिन्संधावनुस्तिनते मेघगर्जिते स्ति रात्रिमनध्यायः । सर्वा रात्रिं नाधीयीत । वर्षतीविद्मन्यस्मिन्नधिकं वक्ष्यिति ॥
- २१. अन्त्यो दीर्घः । उपान्त्यो हस्यः । विपर्यासद्यानदसोपपाठो वा । संधौ विद्युति सत्यां स्वप्नपर्यन्तां रात्रिभनध्यायः । न सर्वाम् । स्वप्नपर्यन्ता रात्रिः प्रहराव- शिष्टा । एवं सायंसंध्यायामुक्तम् । प्रातःसंध्यायामाह् ॥
- २२. उपव्युपमुषःसमीपम् । तत्र विद्योतमाने विद्युति सत्यामपरेद्युः सप्रदोष-महरनध्यायः । प्रदोषादूर्ध्वमध्ययनम् । यावता कालेन शम्याप्रासादर्वागवस्थितां गां कृष्णामिति वा रोहिणीमिति वा विजानीयादेतस्मिन्काल उपव्युषं विद्योतमान इत्यन्वयः । रोहिणी गोरवर्णा । इतिशब्दप्रयोगे द्वितीया प्रयुज्यते । तत्रान्वयप्रकार-श्चिन्त्यः ।।
- २३. रात्रेस्तृतीयो भागः सर्वोपररात्रः । तस्य त्रेधा विभक्तस्याद्योंशो महारात्रो-न्योंशो <sup>1</sup>दहः । तस्मिन्दह्रेपररात्रे स्तनयित्नुना निमित्तेन सप्रदोषमहरनध्यायः ॥
  - २४. अर्धरात्रादृर्ध्वमनन्तरोक्तो विधिरित्येके मन्यन्ते । स्वपक्षस्तु दह्व एवेति ॥
- २५. दस्युप्रभृतिभिरवरुद्धासु गोषु तावन्तं कालमनध्यायः। अवरोधो प्रामा-न्निर्गमननिरोधः॥
- २६. वधार्हाणां चोरादीनामवरोधे यावता कालेन हन्यन्ते तावन्तं काल-मनध्यायः ॥
  - २८. .... तासु च पूर्वेद्युश्चतुर्दशीषु च। .....॥

## PAȚALA III., KANDIKĂ 10.

- १. चतुर्षु मासेषु भवश्चातुर्मास्यः । संज्ञा चैषा तिसृणां पौर्णमासीनां यासु चातुर्मास्यानि क्रियन्ते । काः पुनस्ताः । फाल्गुन्यापाढीकार्त्तिक्यः । "चतुर्मासाण्ण्यो यज्ञे तत्र भव इति वर्तमाने संज्ञायामणित्यण्प्रत्ययाः"[महाभाष्ये, २, पृ. ३६१] । तासु च चातुर्मासीषु पूर्ववद् द्वावहोरात्रावनध्यायः । ......।
- २. विरमणमुत्सर्जनं तदेव वैरमणं तिसन्वैरमणे । प्रथमान्तपाठे सप्तम्यर्थे प्रथमा । गुरुषु श्रशुरादिषु संस्थितेष्विति प्रकरणाद्गम्यते । अष्टकैवाष्टाक्यम् । स्वार्थे ष्यव् । आदौ प्राप्ता वृद्धिर्मध्ये कृता । उपाकरणमेवौपाकरणम् । एतेषु निमित्तेषु त्र्यहा अध्ययनरिहताः । तत्र गुरुषु मरणदिनादारभ्य त्र्यहा इतरेषु पूर्वेद्युरपरेद्यु-स्तिसंश्च दिने नाधीयीत । ... ॥
- ३. संनिकृष्टा ये ज्ञातयो भ्रातृतत्पुत्रपितृव्यादयः । तेष्विप मृतेषु त्र्यहमन-ध्यायः। ब्रह्मचारिणो विधिरयम्। आशौचवतां तु यावदाशौचमनध्यायः शास्त्रान्तर-सिद्धः। ....।
- ४. मात्रादिषु मृतेषु द्वादशाहमनध्यायः । अयं विधिर्गृहस्थानामपि । केचिदा-शौचमपि तावन्तं कालमिच्छन्ति । नेति वयम् । अनध्यायप्रकरणात् ॥
- ६. अनु पश्चाद्भूता जाता अनुभाविनो मृतापेक्षयावरवयमः । .......... अन्ये तु शावं दुःखमनुभवतां सर्वेषां परिवापनिमच्छिन्ति । अपर आह । अनुम्भाविन उदकाहीस्तेषां मरणे परिवापनिमिति ॥
  - ७. .... विहारो यज्ञदीक्षा । ..... स्वमतं तु वपेरन्नेवेति ॥
- १०. आचार्ये संस्थिते त्रीनहोरात्रानध्ययनं वर्जयेदित्येके । स्वपक्षस्तु द्वादशाहः पूर्वोक्तः ॥
- ११. श्रोत्त्रियं वक्ष्यित । तस्य संस्थायामपरिपूर्णसंवत्सरायां श्रुताया-मेकां रात्रिमेकमहोरात्रमध्ययनं वर्जयेत् । अत्र संस्थाश्रवणाद् गुर्वादिष्विप सैव निमित्तम् ॥
- १२. एके तु सब्रह्मचारिणो मरण एवानन्तरोक्तमनध्यायमिच्छन्ति न तु श्रोत्रियसामान्यमरणे ॥

<sup>े</sup> चातुम्मांस्यो ज्ञेयः। तत्र भव इति वर्तमाने सम्जायामित्यग्प्रत्ययः G. U.¹; चातुर्मास्य यज्ञः तत्र भव इति वर्तमाने सदास्तियामणित्यण् प्रत्ययः। G. U.³.

- १७. उभयतोध्ययनस्यादावन्ते चोपसंग्रहणं कर्तव्यं यथाक्रममध्येतुकामस्यादा-वधीत्यान्ते ॥
- १८. बहुवचनमतन्त्रम् । अधीयानेषु यत्रान्यो व्यवेयादन्तरागच्छेत्तत्राप्यधीहि भो इत्येतमेव शब्दमुत्सृज्योच्चार्याधीयीत । प्रत्येकमुपदेशादेकवचनम् । अधीयीरन् ।
- १५. शुनां च गर्दभानां च वहूनां नादाः बहुवचननिर्देशात् । सलावृकी वृकजाताववान्तरभेदः । क्रोष्ट्रीत्यन्ये । लिङ्गस्याविवाक्षेत्रत्वात्पुंसोपि प्रहणम् । 'इन्द्रो यतीन्सालावृकेभ्य' इत्यादौ दर्शनात्मर्वत्रादिमः स्वरो दीर्घः । स एवायं हस्वः प्रयुक्तः । एकसृक एकचरः शृगालः । ......अनध्यायस्य हेतवः ॥
  - २०. वेदान्तरसकाशे साम नाध्ययम्। ....।।
- २१. आक्रोशपरीहासादिपु सर्वेषु शब्दकर्मस्वनध्यायो यत्राध्ययनशब्देन ते संसृज्येरन् ॥
- २५. यत्पकं कालपाकेनाम्लं जातं तच्छुक्तम् । तद्भुक्तं मद्यावता कालेनात्म-संयुक्तं स्वोदरस्थमजीर्णं यावत्तदनुगुण उद्गारस्तावदनभ्यायहेतुः ॥
  - २६. तेनाधीत्यैव भुझीत ॥
  - २८. यो मृतोसिपण्डीकृतः स प्रेतः। .....।।

# PAȚALA III., KAŅDIKĀ 11.

- १. काण्डोपकरणं काण्डव्रतादेशनम् । तस्मिन्नहन्यमातृकस्यात्रं भुक्त्वा सप्रदोषमहरनध्यायः । अपर आह । भुक्त्वेति नानुवर्तते । तथा चोत्तरत्र भुक्त्वा- प्रहणम् । काण्डोपकरणे निमित्तेमातृकस्य माणवकस्य सप्रदोषमहरनध्याय इति । एतेनोत्तरं व्याख्यातम् ॥
  - २. काण्डसमापनं त्रतविसर्गः ॥
- ३. ये मनुष्या भूत्वा प्रकृष्टेन तपसा देवाः संपन्नास्ते मनुष्यप्रकृतयो देवाः। नन्दीश्वरकुवेरादयः । तेपां यज्ञे तत्प्रीत्यर्थे ब्राह्मणभोजने भुक्त्वा सप्रदोषमहरनध्याय इत्येके मन्यन्ते। मनुष्यमुखेषु देवेष्विज्यमानेष्वित्यन्ये।।
  - ४. 'प्रेतसंक्लृप्तं चान्न'मित्यस्यापवादः । पर्युषिता राज्यन्तरिताः । प्रतिगृहीतेषु

¹ °कुमारादयः G. U. " - 2 मनुष्यमुखेन G. U.1

तण्डुळेष्वद्य पक्त्वा भुज्यमानेषु नानध्यायः। तथाममांसेन तदहर्भक्षितेनापि नानध्यायः। पर्युषितेनेत्येके। पर्युषितैरितिवचनात्तदहर्भक्षितैः सप्रदोषमहर्नध्यायः॥

- ५. ओषधिप्रहणेन वीरुधोपि गृह्यन्ते । वनस्पतिप्रहणेन वृक्षमात्रम् । तेषां मूलैः सूरणकन्दादिभिः फलैश्चाम्रादिभिः पकैरपकैश्च तदहर्भक्षितैरिप नानध्यायः ॥
- ६. यस्मिन्नहिन काण्डमुपाकृतं न तत्तदहरधीयीत । तथा श्रावण्यां पौर्णमास्या-मुपाकृत्य प्रशस्तेहरन्तरे यस्य काण्डस्यानुवाक्यमध्येतुमारम्भं कुर्वीत न तत्तदहरधी-यीत । अहरित्यहोरात्रोपलक्षणम् ॥
- ७. अनेकवेदाध्यायी यद्येकस्य वेदस्य पारायणं कुरुते तदा तस्य पारायणस्य ये उपाकरणोत्सर्जने तयोः कृतयोस्तां विद्यां तदहर्नाधीयीत । एतदेव ज्ञापकं पारायणस्याप्युपाकरणोत्सर्जने भवत इति । तां विद्यामितिवचनाद्विद्यान्तराध्य-यने न दोषः ॥
- ८. घोषवान्कर्णश्रावः । भूमाववस्थितानि तृणानि संवहत्युत्क्षिप्य गमयतीति तृणसंवाहः । वर्षति वा देवे धाराः प्रवहेद्विक्षिपेत् । यत्र देश एवंविधा वायुस्तत्र तावन्तं काळं नाधीयीत ।......।।
- ११. यदा सहाधीयानाः कारणवशाद्धिप्रवसेयुः केचिचाचार्येण संगतास्तदा समध्ययनं सहाधीयमानं प्रदेशं तदहर्नाधीयीत। विप्रोषितानां यदहः पुनर्मेळनं तदहर्नाधीयीतेत्यन्ये।।
  - १८. विवृतद्वारमपावृतम् । तत्र नक्तं नाधीयीत ॥
- २०. वासन्तिको वसन्तोत्सवः। स च चैत्रमासे शुक्कत्रयोदइयां भवति। आषाढशब्देनापि तस्मिन्मासे क्रियमाणस्तादृशः कश्चिदिन्द्रोत्सवादिर्विवक्षितः। तयोस्तदहरनुक्ताध्ययनमविहितम्। अनुवाकप्रहणान्न्यूने न दोषः। अपर आह। अनुवाकप्रहणान्मन्त्रब्राह्मणयोरेव प्रतिषेधो नाङ्गानामिति॥
- २१. नित्यं प्रश्नाध्ययनं यत्र स नित्यप्रश्नां ब्रह्मयज्ञः। तस्य चाविधिना वक्ष्यमाणेन प्रकारेण विनानुवाकाध्ययनमविहितम् । यद्यपि नित्यं ब्रह्मयज्ञाध्ययनं तथापि केनिविद्गेन विना न कर्तव्यम् । तेन विस्मृत्य प्रातराशे कृते प्रायश्चित्तमेव न स ब्रह्मयज्ञः । .....।।
- २३. ..... आदित आरभ्य प्रथमादिष्वहस्स्वधीतं यत्तद् द्वितीयादिष्वहः-सृतसृज्य ततः परमधीयीत । वाचोच्चैरित्यर्थः ॥
  - २५, विद्युत्यभ्यप्रायामविरतायाम् । स्तनयित्नौ चाभ्यप्रे । ..... ॥

- २९. ..... आकालमनध्यायः परेद्युरा तस्य कालस्य प्राप्तोरित्यर्थः ॥
- ३०. ..... अपस्वाने निर्धाते । ..... अग्न्युत्पाते प्रामादिदाहे । ..... सार्वकाछिकमृतौ चापतौँ च। .....। अत्र सर्वासामिति-वचनादन्यत्र वेदानामेव प्रतिषेधः । अङ्गानामपीत्यन्ये ॥
- ३१. अपर्तावभ्रं द्यमानं यावत् द्ययते तावत्काळमनध्यायः। एवं परिवेषादि-ष्विप योज्यम् । अत्रापि बृहस्पत्यादिपरिवेषे न दोषः । इन्द्रधनुः प्रसिद्धम् । सूर्यसभीपे तदाकृतिः प्रतिसूर्यः । मत्स्यः पुच्छवन्नक्षत्रम् । समाहारद्वन्द्वे छान्दसो लिङ्गव्यत्ययः । सर्वेष्वतेषु वातादिषु च त्रिषु तावत्कालमनध्यायः । वाते घोषवति पूर्तिगन्धे दुर्गन्धे । नीहारे हिमान्याम् । वातादिश्रहणं पूर्वोक्तानां श्वगर्दभादीना-मुपलक्षणार्थम् । पुनरिह विधानं तावत्कालमिति विधातुम् । अञ्चैव श्वगर्नमादि-प्रहणे कर्तव्ये पूर्वस्य पाठस्य चिन्त्यं प्रयोजनम् ॥
- ३५. उत्सर्जनादृध्वेमुपाकरणाद्वीगपर्तुः । तत्रच्छन्दसाननूक्तमंशमपूर्वं नाधी-यीत । प्रहणाध्ययनमपर्ती न कर्तव्यम् । यद्यपि 'तैष्यां पौर्णमास्यां रोहिण्यां वा विरमे'दित्युक्तं तथापि कियन्तं कालं तद्विरमणं कस्माद्वानध्ययनादित्यपेक्षाया-मुच्यते। एतावन्तं कालं प्रहणाध्ययनं न कर्तव्यम्। धारणाध्ययने न दोषः। तथा छन्द्स इतिवचनादङ्गानां महणाध्ययनेपि न दोषः ॥
- ३६. प्रदोषे चाननूक्तमृताविप नाधीयीत । मासं प्रदोषे नाधीयीतेत्येतत्तु धारणाध्ययनस्यापि प्रतिपेधार्थम् । अपर आह् । यस्यां रात्रौ द्वादशी त्रयोदशी च मिश्रे भवतस्तस्यां प्रदेषे नाधीयीताननूक्तमनूक्तं चर्तावपर्तो च । एष आचार इति ॥
  - ३७. आम्नातमधीतं तत्सार्वकालिकमपर्तौ प्रदोषे च सर्वस्मिन्कालेध्येयम् ॥
- ३८. अत एतस्मादनध्यायप्रकरणादन्यदनध्यायानीमित्तं परिषत्सु मानवादिषु धर्मशास्त्रेषु यथोक्तं तथा द्रष्टव्यम् । ..... ॥

### PAŢALA IV., KAŅDIKĀ 12.

- १. ..... तपो यावत्फलं साधयति स तावत्साधयतीत्यर्थः ॥
- २. तत्रैव ब्राह्मणे । 'स यदि तिष्ठ'त्रित्यापत्करुपः श्रयते । तत्र दर्भाणां महदुपस्तीर्योपस्थं कृत्वा प्राङ्मासीनः स्वाध्यायमधीयीत [ तेतिरीयारण्यके

- २, ११, ३.] इत्यादिर्मुख्यः कल्पो ब्राह्मण एवोक्तः। इह पुनरासीनवचनं यथाकथंचिदासनार्थम्। सर्वथाप्यधीयानस्त एव तत्तप्यत इति ब्राह्मणार्थः।.....॥
- ४. तस्य वाजमनेयिष्राद्धाणस्य शाखान्तरे वाक्यसमाप्तिभेवति न तावति पर्यव-सानम् । एतदेव शाखान्तरं पठित ॥
- ५. अन्त इतिशब्दोध्याहार्यः । वातादिषु मत्सु प्राप्ते प्रदेश ऋग्वेदाध्ययन एकं यजुः मामवेदाध्ययन एकं साम सर्वेषु वा वेदेषु भुभुवः सुन्निरत्यादिकं यजुरिति व्याहरेन्न पुनर्यथापूर्व प्रश्नमात्रम् । तेजैतावतेवास्या- ध्येतुस्तदहस्तिसमन्नहिन स्वाध्याय उपात्तो भवति स्वीकृतो भवतीत्यर्थः । अधीतो भवति यावत् । केचिद्धर्भुवः सुनरित्यादिकं ब्राह्मणभागाध्ययनविषयं मन्यन्ते न सार्वित्रिकम् । कस्मात्पुनर्वाजसनेयिब्राह्मणस्योदाहते शाखान्तरे वाक्यममाप्ति- राश्रीयते न पुनर्यथाश्रुतमात्रं गृद्यते तत्राह ॥
- ६. एविमत्यादि ॥ एवं वाक्यसमाप्तावाश्रीयमाणाचार्यसमयेन । आर्याः शिष्टा मन्वादयः । तेषां समयो व्यवस्था । तेनाविप्रतिषिद्धं भवति । इतरथा विप्रतिषिद्धं स्यात् । कथम् ॥
- ७. आर्या ह्यध्यायमनध्यायं चोपदिशन्ति। तदुपदेशमनर्थकं स्याद्यदि वाजसनेयि-ब्राह्मणं यथाश्रुतमवेक्षेताध्येता॥
- ८. नन्वनर्थकमेव तदस्तु श्रुतिविरोधात् । तत्राह । आर्येति ॥ योयमध्यायान-ध्यायविषय आर्यसमयो न तत्र किञ्चित्कारणं गृह्यते यथा 'वैसर्जनहोमीयं वासो-ध्वर्यवे ददाती"त्यत्रागृह्यमाणकारणश्चार्यसमयः श्रुत्यनुमानद्वारेण प्रमाणमतो वाक्य,

परिसमाप्तिरेव युक्ता। एवं हि वाजसनेयित्राह्मणस्यापि नात्यन्तवाधः। अनध्यायोप-देशस्यापि प्रभूताध्ययनविषयतयार्थवत्त्वमिति। सूत्रेगृह्ममानकारण इति णत्वाभाव-रछान्दसः। का पुनरसी स्मृतिर्या ब्रह्मयज्ञेण्यनध्यायमुपदिशति। मानवे तावद्विपर्ययः श्रूयते। "नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्समृत" [२, १०६]-मितिसामान्येनानध्यायोपदेशस्तु ब्रह्मयज्ञादन्यत्र चरितार्थस्तस्मात्तादृशी स्मृतिमृग्या।।

- ५. एवं तहीं प्रिहोत्रादिष्विप मन्त्राणामनध्यायः प्राप्तोति । नेत्याह । विद्या-मिति । विद्या वेदनमध्ययनं तां प्रत्यनध्यायः श्रूयते न पुनर्मन्त्राणां कर्मयोगे । हेतुः परिभाषायामुक्तोर्थान्तरत्वादिति । अर्थान्तरं हि कर्मणि प्रयोगो मन्त्राणां न पुनर्प्रहणाध्ययनम् । पारायणाध्ययनमध्येनध्यायागमो भवति न वेति चिन्त्यम् । एवं रुद्रादिजपेपि ॥
- १०. कथं पुनरार्यसमयः प्रमाणं यावता न तेषामतीन्द्रियेथें ज्ञानं संभवति । तत्राह । ब्राह्मणोक्ता इत्यादि ॥ विधीयन्त इति विधयः कर्माणि । ते सर्वे स्माती अपि ब्राह्मणेष्वेवोक्ताः । निन्वदानीं ब्राह्मणानि नोपलभ्यन्ते । सत्यम् । तेषा-मुत्सन्नाः पाठा अध्येतृदौर्वत्यात । कथं तर्हि तेषामस्तित्वम् । प्रयोगादित्यादि ॥ प्रयोगः स्मृतिनिबन्धनमनुष्ठानं च । तस्माद ब्राह्मणान्यनुमीयन्ते मन्वादिभिरुप-लब्धानीति । कथमन्यथा स्मरेयुरनुतिष्ठेयुर्वा । संभवति च तेषां वेदसंयोगः ॥
- ११, अथ प्रसङ्गादपस्मृतिरुच्यते । यत्रेत्यादि ॥ यत्र पितृष्वसृसुतामातुल-सुतापरिणयनादौ प्रीत्युपलब्धितः प्रवृत्तिर्न तत्रोत्सन्नपाठं शास्त्रमनुमीयते प्रीतेरेव प्रवृत्तिहेतोः संभवात् ॥
  - १२. ....राध्यति कल्पते ॥
- १३. एवं स्मृत्याचारप्राप्तानां श्रुतिमूलत्वमुक्तम् । अथेदानीं प्रत्यक्षत्राद्याणोक्ता एव केचिद्विधयो व्याख्यायन्ते तेषामिप स्मार्तेष्वनुप्रवेशार्थम् । तेन तदतिक्रमे स्मार्तातिक्रमनिमित्तमेव प्रायश्चित्तं भवति ॥
- १४. .....संस्तुतिप्रहणेन संस्तुतिमात्रिमदं नामधेयं न धर्मातिदेशार्थिमिति दर्शयति । ...... ॥

## PATALA IV., KAŅDIKĀ 12.

१. .....किचिदाहुः। आकाष्ठादितिवचनादशनीयाभावेन भोजनलोपेपि

यथाकथं विद्वेश्वदेवं कर्तव्यं पुरुषसंस्कारत्वादिति। अपरे त्वशनीयसंस्कार इति वदन्तो भोजनलोपे वैश्वदेवं न कर्तव्यमिति। .....॥

- ५. समावृत्तं शिष्यं प्रत्याचार्येण समादेशो न देय इदं त्वया कर्तव्यमिति यथासमावृत्तदशायामाज्ञा दीयते । उदकुम्भमाहरेति । नैविमदानीं स्वेच्छया करणे अदिकेन्द्रकरम् ॥
- ७. अध्ययनेनुपयुक्ता कथा विकथा। तां चान्यां कृत्वैतदादि प्रतिपद्येत। एवं सति ब्रह्म वेदो छौकिक्या वाचा व्यावर्तते तया मिश्रं न भवति।
- ८. ...यज्ञेषु दर्शपूर्णमासादिष्वेतदादय ओंकारादयः प्रसवा निर्देशा अनुज्ञा-वाक्यानि भवन्ति ब्रह्मादीनाम्। ओं प्रणय। ओं निर्वप। ओं स्तुष्वमिति॥
  - ९. ....। भूतिकर्मसु पाणित्रहणादिषु । .....।
- १०. समयः शुश्रूषा । तेन विना कुच्छ्रं दुःखं दुरवधारणमपूर्वं प्रन्थं न कुर्वीत । क्रियासामान्यवचनः करोतिरध्ययनेध्यापने च वर्तते । समयेन विना शिष्योपि कुच्छ्रं प्रन्थं नाधीयीताचार्योपि नाध्यापयेत् । ...... ॥
- ११. विचिकित्सा संशयस्तदमावोविचिकित्सा। सा यावदुत्पद्यते तावद् ब्रह्म नियन्तव्यं नियमेनाधिगन्तव्यं। नियमपूर्वकमधिगन्तव्यमिति हारीत आचार्यो मन्यते। अस्मिन्पक्षे विःश्रावणित्रःसहवचनयोरिप शुश्रूषितव्यम्। ब्रह्मब्रहणादक्केषु नायं विधिः॥
- १२. बहिर्वेदे वेदाद्वहिर्भूते काव्यनाटकश्रवणे गतिः शुश्रूषा न विद्यते यद्यपि तदुपयुक्तं वेदार्थज्ञाने ॥
  - १५. यद्यप्यसावर्हनभवति तथाप्याचार्ये या गतिः शुश्रूषा सा तस्मिन्न कर्तव्या॥
- १६. तुश्चार्थे । वृद्धानां चान्तेवासिनां न गतिर्विद्यते । पूर्ववयसान्तेवासिनावर-वया आचार्यो न शुश्रुषितव्यः । अध्ययनादृर्ध्वमित्येके । अध्ययनकालेपीत्यन्ये ॥
- १७. यदा ब्रह्मणि वेदविषये मिथो विनियोगः क्रियते। वह्वुचो यजुर्वेदाध्यायिनः सकाशाद्यजुर्वेदमधीते सोपि तस्मादृग्वेदं। तदा परस्परं शुश्रुषा न कर्तव्या॥
- १८. अत्र हेतुं स्वयमाह ब्रह्मेत्यादि ॥तत्र द्वयोरिप ब्रह्म वर्धते सैव ब्रह्मवृद्धिः शुश्रूषेत्युपदिशन्त्याचार्याः ॥
  - १९. ....। निवेशे वृत्ते दारकर्माणे वृत्तेपि। ....।
  - २०. तत्र हेतुत्वेन श्वेतकेतोरेव शिष्यान्त्रित वचनम्। .....।

२२. ....। नैयमिकानि नियमेन कर्तव्यानि नित्यकर्माणि।....॥

### PATALA IV.. KANDIKĀ 14

- २. कानि पुनस्तानि ।....॥
- २. एवंविधं श्राद्धादि। एवमेतैः कर्मभिग्हरहराक्रान्तस्य न शिरःकण्डूयनेप्यवसरो भवति । स कथं द्वौ द्वौ मासौ गुरुकुले वसेदिति ॥
  - ३. ....। चशब्दोवधारणे ।....।
- ४. चिणिति निपातोस्ति । निपातैर्यद्यदिहन्तकुविन्नेचेचण्किचित्र युक्तमिति [पा०८, १, ३०] स चेदर्थे वर्तते । "इन्द्रश्च मूळ्याति न" इत्यादौ [ ऋग्वे०२, ४१, ११] दर्शनात् । तस्यायं प्रयोगः । न चेदस्मिन्माणवके दोषमनध्याप्यता- हेतुकं पद्येत् ॥
- ५. समानमधीयानेषु माणवकेषु यदि कस्यचिद्यहच्छया दृष्टहेतुमन्तरेण बुद्धि-मान्द्यादिनाष्थयनस्यासंवृत्तिः स्यादधीतो भागो माणवकान्तरवन्नागच्छेत्तदा तस्यां यहच्छायामसंवृत्तौ तिस्मन्नाचार्ये गितरेव शुश्रूषेव माणवकस्य शरणम् ॥ तथा च मनुः [ २, २१५ ]। अधिकं शुश्रूषितो हि गुरुः सर्वात्मना तं शिक्षयेदिति ॥
- ६. मातृप्रहणेन पितामहीप्रपितामह्योरिप प्रहणम् । पितृप्रहणेन पितामह-प्रपितामहयोरिप प्रहणम् । सर्व एत आचार्यवच्छुश्रूषयितव्याः ॥
  - ७. उक्ताश्चानुक्ताश्च ज्येष्ठमातुलादयः सर्वे गुरवः समावृत्तेनाहरहरूपसंप्राह्याः ॥
  - ८. यदि प्रोष्य समागतो भवति गुरवो वा प्रोष्य समागताः। ......॥
  - ९. भ्रातृप्रहणे पूर्वेणैव सिद्धे क्रमार्थं वचनं यथापूर्वं ज्येष्ठक्रमेणेति ॥
- १०. पूजा वर्णज्यायसां कार्या वृद्धतराणां चेत्युपदेशानुरोधेन [१,१३,२,] या नित्या पूजा सा च यथापूर्वं वृद्धक्रमेण ॥
  - , १२. ..... विद्याचारित्राद्यपेक्षया विकल्पः ॥
- १३. ...पुरे भवं पौरम्। पौरं च तत्सख्यं च पौरसख्यं सेवानिबन्धनं बान्धवम्। तद्भिवादनस्य निमित्तम्। कीदृशं दशवर्षान्तरालम् । दशवर्षाधिकः पौरसखा श्रोत्रियोभिबाद्य इति विवक्षितम्। सख्यमित्युपसमस्तमप्यपेक्ष्यते । चारणशब्दः शाखाध्यायिष रूढः। तेषां सख्यं पक्षवर्षमभिवादनस्य निमित्तम्।

- श्रोत्रियं वक्ष्यति । स त्रिवर्षपूर्वतामात्रेणाभिवादनमहिति । न पूर्वसंस्तवमपेक्षते ॥
- १४. क्रमार्थिमदम्। वयोविशेषे ज्ञायमाने पूर्वं वृद्धतरायाभिवाद्यमभिवादनं कर्तव्यं पश्चाद् वृद्धायेति॥
- १५. उच्चैःस्थाने नीचैःस्थाने वावस्थितो विषमगतः ।....गुरवे त्वभिवाद्यमेष दर्शने सति तूष्णीमवस्थानस्यायुक्तत्वात् ॥
- १६. इदमगुरुविषयम् । यत्रासावभिवादनीयः स्थितस्तत्रान्वारुह्य वाभिवाद-यीताभिवादयेत् । अवरुह्येत्येतदिप द्रष्ठव्यं न्यायस्य तुल्यत्वात् । गुरौ तु दृष्टमात्र एवाभिवादनमित्युक्तम् ॥
- २१. पत्युर्यद्वयस्तदेव स्त्रीणां वयस्तेन तदनुरोधेन ज्येष्ठभार्यादिष्वभिवादनं कर्तव्यम् ॥
  - २२. अवहितपाणिः । समित्कुशादिहस्तो दात्रादिहस्तो वा । ...... ॥
- २४. एते अपि हे सर्वनाम्नैवाभिवादयीत न नाम्नेत्येके मन्यन्ते । स्वमतं वु नाम्नैवेति ॥
  - २५. शिष्यं प्रत्याचार्यस्यायमुपदेशः। स्मशब्दः श्लोकपूरणार्थो निपातः। ...॥
  - २६. ब्राह्मणविषयमिदम् । .....।
  - २८. अप्यनष्टपशुधनोसीति ॥
- ३०. ..... अरण्यग्रहणं समयस्य देशस्योपलक्षणम् । ......संभाषणं मातृ-वद्गगिनीवच । भगिनि किं करवाणि ते न भेतव्यमिति ॥

#### PATALA V., KANDIKĀ 15.

- १. .....वासोविन्यासविशेषो यज्ञोपवीतम् । दक्षिणं 'बाहुमुद्धरतेवधसे सन्यमिति यज्ञोपवीत'मिति ब्राह्मणम् । [तैत्तिरीयारण्यके २, १, ३.] वाससी-संभवेनुकल्पं वक्ष्यति [२,४,२२] ......।
- ३. यं वा प्रयतोन्य आचामयेत्सोपि प्रयतो भवति। सर्वथा स्वयं वाम-हस्तावर्जिताभिरद्भिराचमनं न भवति। तेन शास्त्रान्तरोक्तं कमण्डलुधारणमप्याचार्य-स्यानभिमतं लक्ष्यते। अलाबुपात्रेण नारिकेलेन च स्वयमाचमनमाचरेदिति॥
  - ४. ......पिपासितस्य पाननिषेधोयमिति केचित्। अपर आह्। अस्मादेव

प्रतिषेधाच्छिक्यादिस्थस्य करकादेर्या धारा तत्र पायत्यार्थमाचमनं भवतीति ॥

- ५. भूमेः स्वयंदीर्णः प्रदेशः प्रदरः। .....॥
- ६. .....तप्ताभिरितिवचनाच्छ्रतशीताभिरदोषः । तथा चोष्णानामेव प्रतिषेधः स्मृतिषु प्रायेण भवति॥
- ७. वय इति पक्षिनाम । यो रिक्तपाणिः सन् वयमः पक्षिण उद्दिश्य तेषां प्रोत्सारणाय पाणिमुद्यच्छते स तत्कृत्वाप उपस्पृशेत्तेनैव पाणिना । रिक्तपाणिरिति वचनात्काष्ठलोष्ठादिसहितस्य पाणेरुद्यमने न दोषः। केचिदुपस्पर्शमाचमनमाहुः॥
  - १०. येन प्रयतो भवति तत्प्रयमणमाचमनम् । करणे ल्युट् ।.... ॥
- ११. तीर उत्तीर्याचामेन्न जलमध्य इत्ययमर्थो न विधेयः पूर्वेण गतत्वात्। तस्मादयमर्थः। यदा नदीमुत्तरित नावा प्रकारान्तरेण वा तामुत्तीर्य तीरं गतः प्रयतोप्याचामेत् । नद्यादेरुत्तरणमप्याचमनस्य निमित्तिमिति । तुशब्दोप्यर्थः ॥
  - १२. श्रौते स्मार्ते छौकिक वाम्रो ।.....केचिछौकिक नेच्छन्ति ॥
- १३. .....यत्रातिऋक्ष्णतया पललादेर्मूलायविभागो न ज्ञायते स मूढः। मूढश्चासी स्वस्तरश्चेति मूढस्वस्तरस्तस्मिन्पतिनादिष्वप्रयतेष्वासीनेषु यदि कश्चित्प्रयन उपविशेत्र च तान्संस्पृशेत्तदा म प्रयतो मन्येत यथा प्रयत आत्मानं मन्यतेहं प्रयतोस्मीति तथैव मन्यत नैवंविधे विषये तत्स्पृष्टिन्यायः प्रवर्तते ॥
  - १४. तृणकाष्ठेष्वपि भूमौ निखातेषु तत्स्पृष्टिन्याया न भवति ॥
- १७. ..... व्यवस्थितविकल्पोयम्। "ऊर्ध्वं नाभेः करौ मुक्त्वा यदक्र-मुपहन्यते तत्र स्नानविधिः प्रोक्तो ह्यधः प्रक्षालनं स्मृतं भिति मानवे दर्शनात् ॥
  - १८. ....यावति देश ऊष्मोपलम्भो भवति । अत्राप्यशक्तौ न दोषः ॥
- २०. अप्रयत इत्येव । एनमग्निमप्रयतो नोपधमेत् । प्रयतस्य न दोषः । "मुखे-नोपधमेदाग्नं मुखाद्वचित्ररजायते"ति स्मृत्यन्तरे दर्शनात्। "नाग्नं मुखेनोपधमे"दिति मान्वे दर्शनादुभयोर्विकल्पः। अपर आह् । वाजसनेयके श्रौतप्रकरणे ''मुखा-द्धचित्ररजायत तस्मान्मुखेनोपसामिन्ध्यां दितिदर्शनाच्छ्रौतेषु मुखेनैवोपसमिन्धन-मन्यत्र स्मार्ते प्रतिषेध इति । अन्ये तु वैणवेनायसेन वा सुषिरेणोपसमिन्धन-मिच्छन्ति । एवममेर्मुखव्यापारस्थान्वयाच्छ्रतिरप्यनुगृहीता भवति । आस्यविन्दूनां पतनशङ्काभावात्प्रतिषेधस्मृतिरपीति ॥

- २१, खट्टायां खट्टाया अधोग्निं नोपदध्यात्। अत्राप्यशक्तौ न दोषः॥
- २२. .....प्रयमणं प्रायत्यं मूत्रपुरीषप्रक्षालनादीनि यत्रात्माधीनानि । यत्र तु कृपेष्वेवोदकं तत्र बहूदकोपि न वस्तव्यम् । ब्राह्मणप्रहणाद्वर्णान्तरस्यानियमः । प्रामप्रहणादेवंभूतेषु घोषादिषु न वस्तव्यम् ॥

## PAȚALA VII., KAŅDIKĀ 16.

- १. तिष्ठन्प्रह्लो वा नाचामेदिति नायं प्रतिषेधः शक्यो वक्तुम् । कथम् । आसीनिक्षराचामेदिति वक्ष्यति । ततो यथा शयानस्याचमनं न भवति तथा तिष्ठतः प्रह्लस्य च न भवति । एवं तिर्हि नायं शौचार्थस्याचमनस्य प्रतिषेधः । किं तिर्हि । पानीयपानस्य प्रतिषेधः । तथा च गौतमः । "नाञ्जलिना पिवेन्न तिष्ठ"-न्निति । अपर आह । अस्मादेव प्रतिषधात्कचित्तिष्ठतः प्रह्लस्याचमनमनुज्ञातं भवति । तेन भूमिगतास्वप्सु तीरस्यायोग्यत्व उक्तदन्ने नाभिदन्ने वा जले स्थिस्याचमनं भवति । गौतमोपि ' न तिष्ठनुद्धृतोदकेनाचामे'दिति सूत्रेच्छेदादुद्धृतोदकेनैव तिष्ठतः प्रतिषेधमाह ॥
- २. द्वितीयार्थे तृतीया। अत्रानुक्तं स्मृत्यन्तरवशादुपाश्रीयते। आसीनःशुचौ देशे नासने भोजनान्ते त्वासनं दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा प्राहुम्य उद्हुम्यो वा मुन्य अपः करतलस्थिता यावतीषु माषो निमज्यते तावतीः फेनबुद्बुदरिता वीक्षितास्त्रिराचामेत्पिबेद् ब्राह्मणो हृदयंगमाः क्षत्रिया कण्ठगा वैश्यस्तालुगाः शूद्रो जिह्नास्पृष्टाः सकृत्।
  - ५. मध्यमाभिस्तिस्रभिरङ्गुलीभिरवौष्ठौ ॥
- ७. ..... उपस्पृशेदङ्गुलिभिः । सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रसङ्गे परिसंचष्टे चक्षुषी नासिके श्रोत्रे चेति । इन्द्रियाणीतिवचनं स्वरूपकथनमात्रम् । तत्राङ्गुष्ठा-नामिकाभ्यां चक्षुषी केचिद्युगपत्केचित्पृथक् पृथक् । अङ्गुष्ठप्रदेशिनीभ्यां नासिके । अङ्गुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां श्रोत्रे । अत्र सहभावस्याशक्यत्वात्पृथगेव कियते । अत्र पृथग्भावस्य निश्चितत्वात्पूर्वत्रापि पृथगेवेति युक्तमित्यन्ये ॥
  - ८. इन्द्रियस्पर्शनानन्तरं हस्तौ प्रक्षाळयेत्॥

- १०. दन्तमूलात्प्रभृत्योष्ठौ । तत्रालोमकः प्रदेशः इयाव. । तस्यान्तः सलोमक-स्तत्पर्यन्तावोष्ठावुपस्पृश्याचामेत् । ओष्ठयोरलोमकं प्रदेशमङ्गुल्या काष्ठादिना वोप-स्पृश्याचामेदिति ॥
- ११. .....अस्मादेव प्रतिषेधाज्ज्ञायते यत्किचिद्पि द्रव्यमन्तरास्ये सदु-च्छिष्टताया निमित्तमिति ॥
- १२. भाषमाणस्यास्यात्पतन्तो ये छालाविन्दव उपलभ्यन्ते वश्चण स्पर्शनेन वा य उपलब्धं योग्यास्तेष्वाचमनं विहितम् ।....॥
- १४. स्वप्नः स्वापः क्षवथुः क्षुतं तयोः कृतयोः । शृङ्काणिका नासिकामलम् । ...... लोहितस्य रुधिरस्य केशानां शिरोगतानां भूमिगतानां चाग्न्यादीनां च चतुर्णामालम्भे ।.....। नीवी प्रसिद्धा तद्योगाद्धोवायो लक्ष्यते । तच्च परिधायाप उपस्थित् । केषुचित्स्नानं केषुचिदाचमनं केषुचित्स्पर्शमात्रं यावता प्रयतो मन्यते ॥
- १५ आई वा शकुदुपस्पृशेत्। ओपवीर्वा आई। भूमिं वा आई।म्। पूर्वोक्तेष्वेव सर्वेषु वैकल्पिकभिदम् ।.....।।
  - १६. असियहणं च क्षुरादेरप्युवलक्षणम् ॥
  - १७. अपूपप्रहणं मूलकलादेरप्युपलक्षणम् । द्वितीयार्थे पष्ठी ।....॥
- १८. यस्य कुले कश्चिन्त्रियेतासिण्डतायां सत्यां तत्रानिर्गते दशाहे न भोक्तव्यम् । अनिर्दश इत्याशौचकालोपलक्षणं तेन क्षत्रियादिष्वाधिकं पिक्षण्यादिषु च न्यूनम् ॥
- १९. सूतिका प्रसूतिका तस्यामनुत्थितायाम् । उत्थानं नाम सूतिकागारे नि-वेशितानामुदकुम्भादीनामपनयनम् । तच्च दशमेहिन भवति । दशम्यामुत्थिताया-मिति [१५,८] गृद्य उक्तत्वात् । अत्राप्यशोचकालोपलक्षणत्वाद्यावदाशौचं तावद-भोजनम् ।.....।।
- २०. ...... आचारस्तु धनुःशतादर्वाक्तत्रापि प्रदीपमारोप्योदकुम्भं चोप-ानिघाय भुञ्जते यदि समानवंशं गृहं न भवति ॥
- २१. अप्रयतेनाशुचिनोपहतं स्पृष्टमन्नमप्रयतं भवति किं त्वशुद्धमप्यभोज्यं न भवति । कः पुनरप्रयतस्य चाभोज्यस्य च विशेषः । उच्यते । अप्रयतमन्नमग्नाविध-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>पूर्वीक्तेषु सर्वेषु वेक° G. U.³; पूर्वीक्तेष्वेव कर्षेषु वे°G. U¹.

शृतमद्भिश्व प्रोक्षितं भरमना मृदा वा संरष्ट्रष्टं वा वाचा वा प्रशस्तं प्रयतं भवति भोज्यं च । अभोज्यं तु लशुनादि कथंचिदपीति ॥

- २२. अप्रयतेन शूद्रेणोपहतमानीतमन्नमभोज्यं स्पृष्टमस्पृष्टं च । स्पृष्टमेवेत्यन्ये ॥
- २३. .....एतच्च पाकदशायामेव पतितेन केशेन सह यत्पक्रममं तद्विषयं भोजनकाले तु केशपाते घृतप्रक्षेपादिना संस्कृतं भोज्यम् ॥
  - २५. अमेध्यैः कलञ्जपलाण्डादिभिरवमृष्टमभोज्यम् ॥
  - २६. यस्मिश्चान्ने स्यादिति [ १,१६,२३ ] व्यवहितमपि संबध्यते । .....।
- २७-२८. पूर्ववत्तंवन्धः । मूषकला मूषकस्य पुरीषमङ्गं वा । उपसमस्तमिष मूषकग्रहणं संबध्यते ।...पदोपहतं प्रयतेनापि यत्पदा स्पृष्टं तदप्यभोज्यम् ॥
  - २९. सिग्वस्त्रदशा। परिहितस्य वाससः सिचा यत्स्पृष्टं तद्प्यभोज्यम् ॥
- ३०. शुना वा यहृष्टमपपात्रेण वा यहृष्टं तद्प्यभोज्यम्। पतितचण्डालसूतिकोद-क्यादयोपपात्रा अपगताः पात्रेभ्यः। न हि ते पात्रे भोक्तं लभन्ते॥
  - ३१. अपरिहितस्य शुद्धस्यापि वाससः सिचा यदुपहृतमानीतं तद्प्यभोज्यम्॥
- ३२. .....स्त्रीलिङ्गनिर्देशाहासेनाहते न दोषः। अन्ये लिङ्गमिवविभितिमिति मन्यन्ते। नक्तिभितिवचनाहिवा न दोषः॥

## PAŢALA V. KAŅDIKĀ 17.

- १. भोजनदशायां यदा शूद्र उपस्पृशेत्तदापि न भुञ्जीत । भुञ्जानप्रहणादन्यत्र शूद्रस्य स्पर्शे नाप्रयत्यमिति केचित् । अन्ये तु सदा भवत्यप्रायत्यं भोजनदशायां त्वाधिक्यप्रतिपादनाय प्रतिषेध इति ॥
- २. सर्वत्र वाशब्दः समुचये। अभिजनविद्यावृत्तरिहता अनर्हन्तः। तैः सह समानायां पङ्क्तौ न भुञ्जीत।।
- ३. समानपङ्क्तावित्यनुवर्तते । समानपङ्क्तौ बहुषु भुञ्जानेषु यद्येकोनुत्थाय भोज-नाद्विरम्योच्छिष्टं शिष्यादिभ्यः प्रयच्छेदाचामेद्वा तदा तस्यां पङ्क्तावितरैर्न भोक्तव्यम्। अतो बहुषु भुञ्जानेष्वेको मध्ये न विरमेत् । भोजनकण्टक इति तमाचक्षते ॥
- ४. मूर्ख वैधवेय विषं भुङ्क्वेत्येवं कुत्सियत्वा निर्भत्स्य यत्रामं द्युस्तद्प्य-भोज्यम् ॥

- ५. मनुष्येरन्यैर्वा मार्जारादिभिरमेध्येरवद्यातमन्नमभोज्यम्। अवेत्युपसर्गप्रयोगा-रूरस्थैर्गन्धात्राणे न दोषः॥
  - ७. प्रासादो दारुमयो मुद्धः । तत्रापि न भुङ्गीत ॥
- ८, भूमाविष भुञ्जानः कृतायां गोमयादिना संस्कृतायां भुञ्जीत । अपर आह
- ९. यदि मृन्मये भुञ्जीत तदानाप्रीते भोक्तव्यम् । आप्रीतं कचित्कार्ये पाकादा-वुपयुक्तम् ॥
- ११. छौहं छोहविकारभूतं कांस्यादि भोजनपात्रं भस्मिभः परिमृष्टं सत्प्रयतं भवति । तत्र ''भस्मना कांस्यमम्लेन ताम्रं राजतं शकृता सौवर्णमद्भि"रित्यादि स्मृत्यन्तरवशाद्द्रष्टव्यम् ॥
- १४. आपणः पण्यवीथिस्तत्र क्रीतं लब्धं वापणीयं तच्च कृतात्रं नाइनीयात्। ब्रीसादिषु न दोषः॥
  - १५. रसा रसद्रव्याणि तानापणीयाञ्चाश्रीयात् । आममांसादि वर्जयित्वा ॥
- १६. तैल्रसार्पिषी त्वापणीये अप्युपयोजयेदुदकेवधाय निषच्य । पाकेन तैल-सार्पिषी शोधियत्वा । कार्यविरोधो यथा न भवति तथोदकेन संसृज्येत्यन्ये ॥
  - १८. शुक्तं कालपाकेनाम्लीभूतं तदिप पर्युषितमखाद्यापेयानाद्यम् ॥
- १९. अनन्तरोक्तविधिद्वयं फाणितादि वर्जियत्वा द्रष्टव्यम् । फाणितं पान-विशेषः । इक्षुरस इति केचित् । भ्रष्टानां त्रीहीणां तण्डुलाः पृथक्रृताः पृथुकतण्डुलाः । करम्भो दिधसक्तुसमाहारः करम्ब इति प्रसिद्धः । वेदेण्युभयं भवति । "यत्करम्बै-र्जुहोति धानाः कारम्भः परिवाप" इति । भरुजा भृष्टा यवाः । क्षीरिवकारो दध्यादिः। प्रसिद्धमन्यत् ॥
- २०. "अथ शुक्तं चे"त्यस्य विधेः शेषः शुक्तिस्यादि। परेण द्रव्यान्तरेण योगो यस्य तत्परयोगं ततोन्यद्परयोगं तदेव शुक्तं वर्ज्यम्। यनु दृध्यादिद्रव्यान्तर-संसृष्टं शुक्तं तद्भोज्यमेव। एवं च पूर्वत्रैवापरयोगिमितिविशेषणं वक्तव्यम्। इदमेव वा सूत्रमस्तु । सूबद्धयकरणं चाचार्यप्रवृक्तिकृतं । यथा "सलावृक्येक-स्कोलूकशब्दा" इति पूर्वं सामान्येनाभिधाय "सलावृक्यामेकसृक इति स्वप्नपर्यान्त" इति [१,१०.१९,१,११,३३.] पश्चाद्विशेष उक्तः ॥
  - २२. अविरेलका । तस्याः क्षीरमपेयम् ॥

- २३. उष्ट्रमृगौ प्रसिद्धो । या गर्भिणी दुग्धे सा संधिनी शास्त्रान्तरे प्रसिद्धा । एककालदोहेत्यन्ये । एकस्मिन्प्रसवेनकं गर्भ सूते सा यमसूः । उष्ट्रादीनां क्षीराण्य- पेयानि । इतिकरणादेवंप्रकाराणामेकशफानां क्षीरमपेयम् ।....।।
- २४. ....चकारादजामहिष्योश्च । "अजागावो महिष्य"श्चेति मानवे दर्शनात् ॥
  - २५. कीलालौषधयः सुरार्था ओषधयस्तासां च विकारभूतमन्नमनाद्यम् ॥
- २६. करञ्जं रक्तलशुनं पलण्डुः श्वेतं परारीका कृष्णडुण्डुभा या म्लेच्छानां प्रसिद्धा ।.....॥
- २७. प्रतिपदपाठोशक्य इति समासेनाह यच्चेत्यादि। यच्चान्यदेवं युक्तं शिष्टाः परिचक्षते वर्जयन्ति ।....।।
  - २८. क्याकुच्छत्राकं तद्प्यभोज्यमभक्ष्यम् । ब्राह्मणग्रहणमादरार्थम् ॥
- २९. मांसिमत्यर्थाद्गम्यते । एकखुरा अश्वादया गवया गोसदृशः पशुः शरभोष्टा-पद् आरण्यो मृगः । अन्ये प्रसिद्धाः । एतेषां मांसमभक्ष्यम् ॥
  - ३० धेन्वनडुहोर्मांसं भक्ष्यम् । गोः प्रतिषेधस्य प्रतिप्रसवः॥
- ३१. आनडुहं मांसं न केवलं भक्ष्यम् । किं तर्हि। 'भेष्यमपी"ति वाजसनेयिनः समामनन्ति ॥
- ३२. व्यवहितमप्यमाज्यमिति संबध्यते । पादाभ्यां विकीर्य ये कीटधान्यादि भक्षयन्ति ते मयूरादयो विकिरास्तेषां मध्ये कुक्कुटो न भक्ष्यः । स्मृत्यन्तरवज्ञाद्वाम्यो नारण्यः ॥
- ३३. तुण्डेन प्रतुद्य ये भक्षयन्ति ते प्रतुदो दार्वाघाटादयस्तेषां मध्ये प्रव एवा-भक्ष्यः । शकटविलाख्यो वकविशेषः ॥
  - ३५. ....। इयेनाकृतिर्भासः पीनतुण्डः ।....सुपर्णः इयेनः। ......।
- ३६. कुञ्चा वृन्दचराः क्रौञ्चा मिथुनचराः। ते चाभक्ष्याः। मूत्रे कुञ्चक्रौचेति-विभक्तिलोपउछान्दसः। किमविशेषेण कौञ्चा न भक्ष्याः। नेत्याह । वार्घाणस-लक्ष्मणवर्जम्। श्वेतो लोहितो वा येपां मूर्घा ते लक्ष्मणास्त एव विशिष्यन्ते वार्घा-णसा इति। वार्ध्वं चर्म तदाकारा नासिका येषाम्। एवंभूताँ हक्ष्मणान्वर्जायित्वा कुञ्चकौञ्चा न भक्ष्या इति। अन्ये त्वाहुः। "क्रव्याद" इति प्राप्तस्य प्रतिषेधस्य कुञ्चादिषु

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> °का कृष्णंभुण्डुखाख्या यत् G. U¹., °ला मण्डुया या G. U³.

चतुर्ष्वप्रतिषेध इति । तत्र लक्ष्मणा सारसी । लक्ष्मणवर्जमिति ड्यापोः संज्ञा-छन्दसोर्बहुलमिति [पा०६,३,६३] ह्रम्बः । एवं कुञ्चाशव्दस्याप्यजादिटाबन्तस्य ॥

- ३७. पद्धनखा नाम वानरमार्जारादयः। तेषां मध्ये गोधादीन्सप्त वर्जयित्वान्ये-भक्ष्याः। गोधा कृकलासाकृतिर्महाकाया। कच्छपः कूर्मः। श्वाविड्वराहिवशेषो यस्य नाराचाकाराणि रोमाणि। शल्यको यस्य चर्मणा तनुत्राणं क्रियते। श्वाविट्-च्छल्यक इति युक्तः पाठः। एके तु छकारं पठन्ति छकारात्पूर्तमिकारम्।..... पूतिखपः शशाकृतिर्हिमवति प्रसिद्धः॥
- ३९, सर्पस्येव शिरो यस्य स मत्स्यां न भक्ष्यः। मृदुरो मकरः।.......ये चोक्तेभ्योन्ये विकृताकारा मत्स्याः।तत्रोदाहरणं यथा मनुष्यशिरसो जलमनुष्यास्या जलहस्त्यादयश्च। तेपि सर्वे न भक्ष्याः। अत्र मनुः। अनुमन्तेत्यादि (५,५१) "न मांसभक्षणे दोपो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु गरीयसी"ति॥ अप्रतिपिद्धेष्वपि भक्षणात्रिवृत्तिरेव ज्यायसीत्यर्थः॥

### PATALA VI., KANDIKA 18.

- १. मधु पकमपकमि। आमं तण्डुलादि। मृगस्य विकारो मार्गं मांसम्। भूिमः शालेयादि क्षेत्रम्। विश्रामस्थानिमत्यन्ये। मूलफलानि मृलं कन्दादि। रक्षाभय-दानम्। गन्यूतिर्गोमार्गः। निवेशनं गृहम्। युगं वहतीति युग्यो बलीवर्दस्तस्य घासो भक्ष्यं पललादि। एतान्यप्युत्रतोपि प्रतिगृह्याणि। अदुर्भिक्षेपि। उप्रः पाप-कमी द्विजातिर्वैश्याद्वा शूद्रायां जातः। उप्रग्रहणं तादृशानामुपलक्षणम्।
- ३-४. पूर्वोक्तेष्वामं स्वयमेव गृह्णीरिनद्वजा इति हारीतस्यैव पक्षः। आमस्या-लाभे कृतान्नस्य वा विरसस्य लवणादिरसैरसंयुक्तस्य। षष्ठीनिर्देशात्स्तोकम्। स्वय-मन्तेवास्युपाहृतं वा गृह्णीरन्॥
- ५. अनन्तरोक्ते विधानद्वये यद् गृहीतं तेन सुभिक्षाः सुहिता न भवेयुः । यावता प्राणयात्रा भवति तावदेव गृह्णीरन्न यावता सौहित्यं तावदिति ॥
- ६. यदा दुर्भिक्षतयात्मनोपि वृत्तिन लभ्यते प्रागेव पोष्यवर्गस्य तदा स्वयमप्य-वृत्तौ यत्रैव लभ्यते तत्रैव भुञ्जीत । तत्र गुणविधिः । सुवर्ण दत्त्वा सकृदेवोपक्कप्त-मुपरिष्टात्सुवर्णेन स्पृष्टा । एतेन पशुं वा दत्वेति व्याख्यातम् । पशुरिधः । " अिप्तः

<sup>ै</sup>चकार G. U.1/3. 2 ° हिमशुक्लवह इति प्र ° G. U.1; ° हां मवति प्र ° C. U.

# पशुरासी"दितिमन्त्रलिङ्गाद्गोसूक्तेन चाम्रेरुपस्थानदर्शनात्॥

- ७-८. न पुनरत्यन्तमन्ववस्येत्। यदा विहिता वृत्तिर्लभ्यते तदा निषिद्धाया विरमेत्। न पुनः "सकृत्प्रवृत्तायाः किमवगुण्ठनेनेति"न्यायेन तत्रैव रमेत । अत्र च्छान्दोग्योपनिषत्। [१,१०,१]। "मटवीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषितिर्ह चाक्रायण इभ्यप्रामे प्राद्वाणक उवास।। १ स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं विभिक्ष" इत्यादि ॥ मन्त्रश्च भवति "अवर्त्या शुन आन्त्राणि पेच" इति । अवर्त्या वृत्त्य-भावेन । अपर आह । दुर्भिक्षे स्वयमप्यवृत्त्या तिन्नवृत्तेर्यत्र कुत्रचिन्नीचेपि दातिर भुञ्जानो वसेत्। यां च यावतीं च सुवर्णमात्रां यं कंचन पशुं वा तस्मै दत्त्वा न पुनरत्यन्तमन्ववस्येत्रे । वृत्तिं प्राप्य विरमेदिति ॥
- ११. यत्र यदा वैश्वदेवाग्निहोत्रादि नित्यमाभ्युदियकं वा प्रायश्चित्तं कर्मासेवते तात्पर्येण करोति प्रायश्चित्तवत्यात्मिन चोदितं प्रायश्चित्तं प्राणायामोपवासिविधि-कृच्छ्रदि न करोति तदैतस्मात्कारणद्वाह्यणस्यात्रमभोज्यमिति ॥
- १२. ..........निष्ठया भूतकालस्याभिधानाचर्यमाणेपि निर्वेषे न भोज्यम्। किं तर्हि । चरिते ॥
- १४. तस्यापि शूद्रस्याप्यन्नं भोज्यं यद्ययं धर्मार्थमुपनत आश्रितो भवति । धर्म-म्रहणादर्थार्थमुपनतस्याभोज्यम् । आपत्कल्पश्चायम् ॥
  - १६. सङ्घो गणस्तस्य यत्स्वभूतमन्नं न त्वेकस्य तदभोज्यं यद्यपि ते सर्वे दद्युः॥
  - १७. भोक्तुकामा आगच्छतेत्येवं परिक्रुश्य सर्वत आहूय यद्दीयते॥
  - १९. ये शस्त्रेण जीवन्ति तेषामप्यन्नमभोज्यम् । क्षत्रियवर्जम् ॥
- २०. आजीवन्तीत्यपेक्ष्यते । स्वगृहे परान्वासियत्वा तेभ्यो भृतिप्रहणमाधिर्यः स्तोम इति प्रसिद्धः । "परभूमौ कुटिं कृत्वा स्तोमं दत्त्वा वसेत्तु य"इति तं चाधिं य आजीवन्ति तेषामप्यभोज्यमिति । ये तु प्रसिद्धमाधिमाजीवन्ति तेषां वार्धुषिक-त्वादेव सिद्धोर्थः ॥
- २४. भोक्तव्यमिति वक्ष्यमाणमपेक्ष्यते । अग्नीषोमीये पशौ संस्थिते समाप्त एव भोक्तव्यम् । न प्रागिति पक्षान्तरम् ॥
  - २६. इदं यज्ञार्थमिति व्यादेशे कृते शेषादुञ्जीरित्रिति त्राह्मणं भवति। त्राह्मण-

¹ °मन्ववसीदेत् G, U., ¹; °मेव सीदेत् G. U. ³, °मवसीदेत् Dev. MSS.

² Thus C. U.³; G. U. reads; यत्र यद्गिहोत्रवेश्वदेवाद्यकरणप्रायश्चित्तमुक्खा तद्नुरूपं निस्यमभ्युद्यिकं कभ्मसिवते तात्पर्यण करोति। प्रायश्चित्तवत्यात्मनि न चोदितं प्रायचित्तं तदेतस्मा °

प्रहणं प्रीत्युपलब्धितः प्रवृत्तेरपस्मृतिशङ्का माभूदिति प्रत्यक्षमेवात्र ब्राह्मणमिति ॥

- २८. राज्ञामितिबहुवचनाद्रामादेर्यः प्रैषकरस्यापि प्रतिषेधः॥
- २९. यश्चाहिवषा नररुधिरादिना यजतेभिचारादौ, यंथायमभिचरेत्तस्य छोहित-मवदानं कृत्वेति सोप्यभोज्यात्रः॥
  - ३१. यश्चाविधिना प्रत्रजितः शाक्यादिः सोप्यभोज्यात्रः॥
    - ३२. ... अविधिनेत्येव । ..... अविधिनोत्सर्गेष्टिं विना ......॥
- ३३. यश्च सर्वान्वर्जयते भोजने न कचिद्भुङ्क्ते न कंचिद्भोजयति । ............ निराकृतिः निःस्वाध्यायः । निवृत्तः । अतिव्रत इत्यन्ये । सोप्यभोज्यान्नः । वृष्ठी-पतिः क्रमविवाहे यस्य वृष्ठी जीवतीतरा मृताः स वृष्ठीपतिः....।।

## PAȚALA VI., KAŅDIKĀ 19.

- १. .....वद्धो निगडितः । अणिकः पुत्राच्छूतप्राही पुत्राचार्य इति शास्त्रेषु निन्दितः । प्रत्युपविष्ट ऋणादिना कारणेनाधमणीदिकं निरुध्य तत्पार्श्व उपविष्टः । इतरस्तत्परिहारमकुर्वंस्तेन सहासीनः प्रत्युपवेशयिता ।......अपर आह । अणिक ऋणिक ऋणस्य दाता । प्रत्युपवेष्टुरिदं विशेषणमिति ॥
- २. .....यद्यप्येतेभोज्यान्ना इत्युक्ते परिशिष्टा भोज्यान्ना इति गम्यते तथा प्यनेकमतोपन्यासार्थं प्रश्नपूर्वकसमारम्भः॥
- ४. सर्ववर्णानां स्वधर्मे वर्तमानानामित्युक्तत्वात्सर्वे पुण्या भोज्यान्ना एव । इह पुनः पुण्यग्रहणमितशयार्थं तपाहोमजपैः स्वधर्मेण च युक्तः पुण्यः स स्वयमप्रार्थय-मानोपि भोज्यान्न इति कौत्सस्य मतम् ॥
- ६. रजः पापं तद्यदि पुरुषे कर्तरि स्थावरं स्थिरं नोपभोगमन्तरेण क्षीयते तदा ततः प्रतिमहेपि भोक्तरि संक्रमाभावाद्भोक्तव्यम् । अथ चेच्छं तर्द्धपभोगमन्तरेणापि क्षीयते तदा सततं दानशीले न मूहूर्तमपि पापमवितष्ठत इति कुतो भोक्तरि दोष इति ॥
- ७. .....एककुणिकादीनां पञ्चानां पक्षः। पौष्करसादिरेव पुष्करसादिः। आदिवृद्धचभावदछान्दसः॥
  - ८. सर्वत उपेतं सर्वतोपेतम् । छान्दसो गुणः । उपेतमयाचितोपपन्नं तत्सर्वतोपि

भोज्यमिति वार्ष्यायणीयं मतम्। इदानीं स्वमतमाह।

- ९. काण्वकुत्सयोः पक्षौ समुचितावाचार्यस्य पक्षः ॥
- १०. यः प्रार्थितो नेत्यसकृदुक्त्वा कथंचिदापादितेष्सः सोनीष्सन्नित्युच्यते । तस्य पुण्यस्याप्यभोज्यम् । अपर आह । अनीष्सत इति कर्तरिषष्ठी । पुण्यस्याप्यम्नं न भोज्यं यदि भिक्षमाणः पूर्ववैरादिना स्वयमीष्सन्न भवति ॥
- १२. अद्य तुभ्यमिद्माहिष्यामि तदत्रभवता त्राह्ममिति निवेदनं नियोगस्तद-भावोनियोगः । पुनर्नञ्समासः । द्वौ नञौ प्रकृतार्थमितशयेन गमयतः । अनियोगो नियोगस्तत्पूर्वं चेदभ्युद्यतं तत्र भोज्यमिति ॥
  - १३. अथापि च पुराणे। ''सर्गश्च प्रतिसर्गश्चे''त्यादि। एवंलक्षणे भविष्यदादौ॥
- १४. .... शल्यकृन्तः शस्त्रेण यन्ध्यादीनां छेत्ताम्बष्टः । .... । चिकित्सक-षण्ढयोः पुनर्वचनमुद्यतस्यापि प्रतिषेधार्थम् । .... अयं पुराणऋोक इत्य-पौनरुक्त्यम् ॥
- १५. षडङ्गस्य वेदस्याध्येता श्रूणस्तं यो हतवान्स श्रूणहा। सोन्नादे मार्ष्टि लिम्पति। किम्। प्रकरणादेन इति गम्यते। श्रूणन्नो योन्नमत्ति तस्मिस्तदेनः संकामति। तस्मात्तस्योद्यतमप्यभोज्यमिति प्रकरणसङ्गतः पादः। इतरत्पुराणश्लोके पठ्यमाने पठितम्। अनेनसं योभिशंसति मिण्येव ह्रूते। इदं पापं त्वया कृतिमिति। स तस्मिन्नभिशंसति तदेनो मार्ष्टि। मनुस्तु। पतितं पतितेत्युत्त्का [ इत्यादि ] इति द्वैगुण्यमाह। तदभ्यासे द्रष्टव्यन। स्तेनः प्रकीर्णकेश इति [१,२५,४] वक्ष्यति। स एव तृतीयस्य पादस्यार्थः। कर्तृभेदाद्पौनरुक्त्यम। सङ्गरः प्रतिज्ञा प्रतिश्रयः सत्यसङ्गर इति। यथा यः प्रतिश्रुत्य न ददाति सोनृतसङ्गरः। ककारदछान्दसः। तिस्मन्याचन्याचकः स्वमेनो मार्ष्टि। तस्मात्प्रतिश्रुतं देयमिति।।

### PAŢALA VII., KAŅDIKĀ 20.

- १. इमं छौिककं छोके विदितं ख्यातिलाभपूजात्मकार्यं प्रयोजनं पुरस्कृत्याभि-सन्घाय धर्मं न चरेत्। किं कारणम्॥
- २. यस्मादेवं क्रियमाणा धर्मा अभ्युद्ये फलकाले निष्फला भवन्ति.....। ''यो वै श्रद्धामनारभ्ये"त्यादिश्रतेः॥

- ३. तदिति वाक्योपन्यासे ।....।।
- ४. यद्यपि दैवादर्था नानूत्पद्यन्ते तथापि धर्मस्तावद्भवति स च स्वतन्त्रः पुरुषार्थः । किमन्यैरचैरिति ॥
- ५. कुह्कः प्रकारो ग्रुचिरेकान्ते यथेष्टवारी। शठी वक्रवित्तः। नास्तिकः प्रेत्याभाववादी। बाङः श्रुतरहितः। ..... तथा दुष्प्रलम्भश्च स्यात्। प्रलम्भनं विमंबादनं भिण्याफङाख्यानम् । "गृधिवक्चयः प्रलम्भ" इतिदर्शनात् । दुष्प्रलम्भो विसंवाद्यितुं भिष्याक्ष अख्यानेन वज्रियतुम्श्रक्यः । बुद्काि रेपु विश्वितो न स्यात्तद्वशो न स्यादित्यर्थः ॥
- ६. वज्जनस्य संभवमाह नेत्यादि॥ आवासितिच्छान्दर्भ रहे हो। तर र तु प्रथमायाश्च द्विववंन "मापाया" सिति [ पा०. ३,२,८८ ] आत्वं प्राप्तांत . त.र हि धर्मावमी विभव्यन्ती गाज्यात्रवम्रेतामावां स्व इति श्वाणी यदि या देवाएयः प्रकृष्टज्ञाना त्र्युरिमो धर्मावमीयति नतः कुह्कादिवादेषु न स्याद्वव्यना । तद-भावात्त् वक्चनामंभवः। इदं चात्र द्रष्टव्यम्। त्रत्यक्षादेरगोवरी धर्नाधर्मी किंतु नित्यनिद्धिवेदगम्यौ तद्नावं तनमूलशास्त्रगम्याविति॥
- ७. यत्र तु प्रायित्वादी विषयव्यवस्था दुष्करा तत्र निर्णयमाह यत्त्व-स्यादि ॥ आयोः ति अस्त्रेविभिन्नाः । बहुवचनाचरनारत्रयो वा ...॥
- ८. सम्यन्विनीयः ''आचार्यायीनः स्यां दित्यानिमा [ १,२,१९ ] विनयेन ये संपन्नाः। ....। आत्नवन्तो जितन्द्रियाः। अलेल्या अक्रपणाः। अदान्भिका अधर्मध्वजाः । एवंस्तानामार्याणां सर्वजनवरेषु चदेकान्तेनाव्यभिवारेण समाहित-मनुमतं वृत्तमनुष्ठानम् । ..... ॥
- ११. ..... ऋसनाया वैदयवृत्तेरुपलक्षणित्रम्। क्षत्रियवृत्तिश्च दण्डापूपिक-न्यायसिद्धा। ....।।
- १२. ..... रसा गुडलवणादयः क्षीरादयो वा। रागा कुसुम्भादयो वा। रज्यन्तेनेन इति वा रागा बस्नादयः। .....। गवां मध्ये वशा वनध्या गौः। श्लेष्म जत्वादि येन विश्लिष्टं चर्मादि संधीयते।.... तोक्मानीषदङ्क्रितानि वीद्यादीनि । किण्वं सुराश्रकृतिकं द्रव्यम् । सुकृतं पुण्यं तस्य फलं सुकृताशा । ... मनुष्यादीन्वर्जियत्वेत्येव सिद्धेपण्यानीतिवचनमन्येषामपण्यानां व्युदासा-

- १३. ..... अन्येषां विकल्पः । स्वयमुत्पादितेषु नायं प्रतिषेधः । मानवे हि रमृतम् [१०,९०]॥
- १४. विनिमयः परिवर्तनम् । येपां विक्रयः प्रतिपिद्धस्तेषां मिथः परस्परेण विनिमयोप्यविहितः प्रतिपिद्धः । न कर्तव्य इत्यर्थः ॥
- १५. तेष्वेव केपांचिद्धिनिमयोनुज्ञायतेन्नेनित ॥ अञ्जादीनां च विद्यान्तानां-विनिमयो भवत्येवेत्यर्थः । ..... विनिमयाभ्यनुज्ञानादेव विद्यानां विक्रयोपि प्रतिपिद्धो वेदितव्यः ॥

## PAŢALA VII., KAŅDIKĀ 21.

- २. ..... तृणत्वादेव सिद्धे मुञ्जवत्वजप्रहणं विकारार्थम् ॥
- ७. द्विजातिकर्नभ्यो हानिः पतनं तस्य निनित्तानि पतनीयानि कर्माणि वक्ष्यते ॥
- ८. स्तेयं सुवर्णचौर्यम्। आभिशस्यं ब्रह्मह्त्यादि। "ब्राह्मणमात्रं च ह्त्वाभिशस्त" इति वक्ष्यमाणत्वात् [१,२४,७] ..... ब्रह्मोज्झमुज्झ उत्सर्गो भावे घन्। छान्दमो छिङ्गज्यत्ययः। ब्रह्म वर्स्तस्याधीतस्य नाशनं ब्रह्मोज्झम् ....॥
- ९. सखीशव्दस्य च्छान्दमो हस्यः । गुर्वीसखीं मात्रादीनां च सखीं गुरुसखीं भित्रादीनां च सखीं ता एता गत्या किन् । पततीत्युत्तरत्र श्रुतमपेक्ष्यते । ..... तल्पशब्देन शयनवाचिना परदारा छक्ष्यन्ते ॥
- १०. ....यद्याप सामान्येन ''पतनीयानी" त्युक्तं तथापि प्रायश्चित्ते गुरुरुघु-भावो द्रष्टव्यः ॥
  - ११. तुश्चार्ये । उक्तव्यतिरिक्तानामप्यधर्माणां सततमाचारः पतनहेतुः ॥

### PATALA VIII., KAŅDIKĀ 22.

१. उक्तानि पतनीयान्यग्राचिकराणि कर्माणि तेषां प्रायश्चित्तानि वक्ष्यन्नादित धारमज्ञानं तदुपयोगिनश्च योगानिधकुरुते। तस्यापि सर्वपापहरत्वेन मुख्यप्राय-श्चित्तत्वात्। श्रूयते हि। [माण्डूक्योपनिपदि २,२]

# "भिद्यते हृदयमन्धिरिष्ठद्यन्ते मर्वमंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावर" इति॥

"तद्यथेषीकातूलमग्नी प्रोतं प्रदूयतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्त" इति याक्न-षल्फ्योप्याह (१,७) अध्यात्मभवानध्यात्मिकान् । छान्द्रसो वृद्धयभावः । आत्म-ल्रम्भियतॄन्यागांश्चित्तममाधानहेतृन्वक्ष्यमाणानकाथानिनुपायाननृतिष्ठेत्नेवेत । न्याय-संहितानुपपितसमिन्वतान् । उपपद्यते हि न्यायतः क्रोधादीनां दोपाणां निर्घातः । अनैश्चरिकान्निश्चारश्चित्तस्य बहिर्विक्षेपस्तस्मे ये प्रभवन्ति क्रोधादयो वक्ष्यमाणास्ते नैश्चारिकास्तरप्रतिपश्चभूतान् । अक्रोधादिषु हि सत्सु चित्तमिश्चरणशीलमात्मा-लम्बिनश्चलं तिष्ठतीति । तस्मात्ताननुतिष्ठेत् । आत्मानं लच्युमक्रोधादिलक्षणं चित्त-समाधानं कुर्यादित्यर्थः ॥

- २. किं पुनरात्मा प्रयत्नेन छव्यव्यः। ओभित्याह् आक्नेट्यादि।। आत्नलाभा-त्यरमुत्कृष्टं लाभावतां नास्ति। नस्मात्तस्य लाभाय यत्न आस्त्रय इति। कः पुत-रसावात्मा। प्रत्यागात्मा ।.....।।
- ३. तिसद्धये श्रीतं ज्ञानं ताप्रदाह् तत्रिति ॥ निरोति वाक्योपन्याने । आत्मलाभीयानात्मलाभप्रयोजनाक्ष्ट्रीकान् । अनुप्रवचनादिषु दर्शनाक्ष्ठप्रत्ययः [पा०
  ५,१,१११] पादबन्धनौपनिपदात्मकमन्त्रानुदाहिरिष्याम उद्घृत्याहिरिष्यामो प्रनथे
  निवेशियिष्यामः ॥
- ४. गुहेति प्रकृतिनाम ।.......... तस्यां शेते तया सहाविभागमापत्रस्तिष्ठतिति गुहाशय आत्मा । ......।। अहन्यमानस्य न हालौ शरीरे हन्यमाने
  हन्यते । विकल्मपस्य निर्छेपस्य । सर्व एव हि धर्माधर्मादिरनाः करणस्य धर्म आत्मिन
  त्वध्यस्तः । एवंभूतस्यात्मनः सर्व एव प्राणिनो ब्रह्माद्यास्त्रयंगन्ताः प्राणादिमन्तः
  संघाताः पूः पुरमुपभोगस्थानं यथा राजा पुरमिधयसनस्यिवेरानीतान्थोगानुपमुङ्के तथायं देवादिशरीरमधिवसन्करणेरुपस्थापितान्भोगानुपमुङ्के । तमेवंभूतमचलं सर्वगतत्वेन निश्चलम् । चलिनेशेतं निकेतं स्थानं शरीरं तद्यस्य चलं तं येतुतिष्ठन्त्युपासत एवंभूतोहमिति प्रतिपद्यन्ते तेमृता मुक्ता भवन्तीति ॥
- ५. विषयसंयोगत्यागेनायमुपास्य इत्याह यहित्यादि ॥ यदिदं विषयमेतदिति सर्वत्र लिङ्गव्यत्ययदञ्चान्दसः । एविमदीति । इतिहाब्दे तकारस्य दकारः । हशब्द आश्चर्य प्रसिद्धौ वा । इतिहाब्देनावृतेन शब्दादिषु विषयेष्ववानतरप्रकारमेदः प्रति-पायते । विषयापहृतचेतसो हि वदन्ति इति ह तस्या यीतिनिति ह तस्याः

सुखरपर्श इति ह तस्या रूपं निष्ठप्तिमव कनकम् इति ह तस्याः स्वादिष्ठोधर-मणिरिति ह तस्या गन्धो घाणतपण इति । एवं दिव्यमानुपभेदोषि द्रष्टव्यः । इति हेति हात्रानन्तरमपर इतिशब्दोध्याहार्यः । इति हेति हेति योयं छोके विषय उच्यते । सामान्यापेक्षमेकवचनम् । एतद्विध्य गुहाशयमनुतिष्ठेत् । कवि-र्मेधावी ॥

- ६. विषयत्यागे हेतुमाह् आत्मिन्निति ॥ शिष्यं प्रत्यावार्यभ्य वचनमेतत् । द्वौ चात्र हेत् विषयाणां पराधीनत्वमहितत्वं च । महान्तं गुगतम्ते जसस्भायं तेजःशरीरं तेजोराशिं स्वयंप्रकाशम् । आत्मा ज्योतिः सम्राडिति हृदद्गरण्यकम् । सर्वत्र निहितं सर्वत्रगम् । प्रभुं स्वतन्त्रनेवंभूतं गुहाशयमेतावन्तं कालमहमात्मन् सप्तम्येकवचनस्य लुक् । आत्मन्यिस्तन्मदीये संघातन्यानेपद्ययेव लब्धुं योग्यमलब्ध्यावान्ये। व्यत्यिद्यादिषु तं तं विषयं प्रतीच्छामि । लड्ये लट् । प्रत्येच्छप् । इद्वानीं तु तं उच्छा न तथा-विधोसिम । त्वमप्येतदेव हितं साधुष्ठानं साधुमार्गं सेवस्य नाहितं विषयानुधावन-मिति ॥
- ७. पुनरप्यक्षे कीद्दश इस्रत आह सर्वभूतेष्विति ॥ सर्वभूतेषु मनुष्यादिषु संघातेषु यो नित्यो विनदयत्त्विप न विनदयति । विपश्चिन्मेधावी चित्स्वरूपः। अस्तो नित्यत्वादेवामरणधर्मा । ध्रुव एकरूपो विकाररहितः । न प्रधानविद्विकारिणः स्वता धर्मिक्षेणात् नित्यत्विभित्यर्थः । अनङ्गः करचरणाद्यङ्गरहितः । अशब्दास्पर्श कित्यत्वामप्रस्था । शब्दादिगुणरहितः । अशरीरः सूक्ष्मशरीरेणापि विनवितः । पर्वश्चामप्रस्था । सहस्वं शौचस्य विशेषणम् । परमार्थतोत्यन्तशुद्धः । स सर्वं क्ष्यमान । स प्रवास्त्र । स पर्वं क्ष्यमान । स प्रवास्त्र । स पर्वं विवस्त्र । स पर्वं विवस्त्र । स पर्वं विवस्त्र । स पर्वं विवस्तर । विषुवानेव विषुवन्तं । तद्यथा संवत्सरस्य मध्ये भवत्येव-मङ्गानामेष मध्ये । "मध्यं स्रवायमङ्गाना"मिति वह्वुचब्राह्मणम् । स एव च वैभाजनं पर्वं विविधेर्मार्गेभेजनीयं विभजनं तदेव वैभाजनं प्रज्ञादिरनुश्विकादिश्च । यथा समृद्धं पुरं सर्वेरिथिभिरिभिप्राप्यमेवमयमपीति ॥
- ८. तमेवंभूतमात्मानं योनुतिष्ठेदुपालीत यश्चास्य सर्वत्र सर्वास्ववस्थासु सदा प्राध्वमानुकूल्यं प्रतिषिद्धवर्जनं नित्यनेमित्तिककर्गानुष्ठानं चाचरेदाश्च दुर्द्शं निपुणं सूक्ष्ममेतं युक्तः समाहितो भूत्वा पश्चेत्साक्षात्कुर्यात्स विष्टपे विगततापे स्वे माहिन्नि स्थितो मोदेत सर्वदुःखिववर्जितो भवति संसारदशायामेवातिरोहितं निरित- श्चं स्वात्मानन्दमनुभवतीति ॥

## PATALA VIII, KANDIKA 23.

- १. सर्वाणि भृतान्यात्मन्नात्मिन शेपत्वेन स्थितानि पश्यन्सर्वभृतान्युपनिपदादिभि-जानन् पश्चाचिन्तयन्युक्तिभिर्निक्षपयन्यो न मुह्येन्मध्ये मोहं न गच्छेत्कविर्मधावी पश्चाच्च सर्वत्रेव शेपित्वेन स्थितमात्मातं पश्येत्साक्षात्कुर्यात्व वे ब्रह्मा ब्राह्मणो नाकपृष्ठे तत्सदृशे स्वमहिनित स्थितो विराजित स्वयं प्रकाशते ॥
- २. निपुणो मेधावी चित्त्वरूपः । विक्षोणीया विस्तन्तोर्ण्यणीयान्तृङ्मः । यः सर्वमावृत्य निष्ठति व्याप्य स्थितः । यश्च पृथिव्या अपि वर्षीयाग्रुद्धतरः सर्वगत-त्वादेव सर्वमारभ्य विष्ठभ्य शेषित्वेनाधिष्ठाय निष्ठति । ध्रुव एकरूपः । स इन्द्रियै-रस्य जगतो यदिन्द्रियेर्ज्ञानमिन्द्रियजन्यज्ञानं नस्मात् । कीद्दशात् । ज्ञेयानन्दस्य । पश्चम्यर्थे पष्ठी । श्चेयात्रीरुपीतादेराकाराद्यन्यभूतं नीरुपीताद्याकारं नस्माद्विषय-ज्ञानादन्य इत्पर्थः । श्रूयने च " तस्माद्वा एतस्माविज्ञानमयादन्योन्तर आत्मानन्द-मय " इति [ तेनि ० उप० २, ५, १] । "ज्ञानस्यरूपमत्यन्तं निर्मष्ठं परमार्थतः तदेवार्थस्यरूपं भ्रान्तिदर्शनतः स्थितं भिति प्राप्त । स्वभावतः स्वच्छस्य चिद्रूप-स्यात्मनो नीरुपीतायाकारकाकृष्यं नद्वाया बुद्धियत्रेरमुरागकः भ्रान्तिस्यर्थः । वैपयिकज्ञानादन्य इतिविश्वेषणंनार्थाञ्ज्ञानात्मक इत्यपि सिद्धं " कत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्मे"नि च श्रुतेः [ तेनि ० उप० २,५,१ ] । एवंभूतः स आत्मा परमेष्ठी परमे स्वरूपे निष्ठनीति । विभाज इत्यस्य परण संवन्यः । विभजत्यात्मानं देव-मनुष्यादिरूपेण नानाशरीरानुप्रवेशेनि विभाकः । तस्माद्विभाजो निमित्तभूतात्सर्वे काया देवमनुष्यादिशरीराणि प्रभवन्त्युत्पद्यन्ते । स मूष्ठं स प्रपञ्चसृष्टेभोंक्तृतया मूष्ठं कारणं स नित्योविनाशी शाश्चनिक एकरूपोविकारः ॥
- ३. दोपाणां वक्ष्यमाणानां क्रोधादीनां निर्घातो मूलनाश इह जीविते योगमूलः। योगा वक्ष्यमाणा अक्रोधादयस्तनमूलः। ततश्च तान्भूतदाहीयान्भूतानि दहतः क्रोधादीन्दोपाकिर्द्वत्य क्षेमं गच्छति। आत्मज्ञानद्वारेण पण्डितो लब्धज्ञान आत्म-साक्षात्कारी। क्षेममभयं मोक्षम्। ..... समाप्ताः स्रोकाः॥
  - ४. भूतानां दाहो भूतदाहरतस्मै हिता भूतदाहीयाः ॥
- ५. ..... रोपः क्रोधस्येव कियानिप भेदो मित्रादिषु प्रतिकूलेषु मनसो वैलोम्य-मात्रकार्यकरः । .....दम्भो धार्भिकत्वप्रकाशनेन लोकवञ्चनम् । द्रोहोपकारः । मृषोद्यवनृतवदनम् । ..... अन्या परगुणष्वक्षमा । ..... मन्युर्गूढो द्वेषः । अनात्म्यमजितोन्द्रयत्वं जिह्वादिचापल्यम् । अयोगो विक्षिप्तिचत्तता....।

६. ...... संविभाग आत्मानमवरुध्यापि दानम् । त्यागोपरिमहः । आर्जवं मनोवाकायानामेकरूपता। मार्दवं सूपगमता। .....योग ऐकाण्यम्। आर्याणां भाव आर्यं शिष्टाचारानुपालनम् । आनृशंस्यं व्यवहारवचनादौ प्रसक्तस्य नैष्ठुरस्य वर्जनम् ।..... समयो व्यवस्था सा च प्रकरणाद्धमंज्ञानां पदं विषयः। एतेक्रोधादयः सर्वेषामाश्रमाणां सेव्या न केवलं योगिनामेवित धर्मज्ञानां समय इत्यर्थः।.... सार्वगामी। सर्वस्य हिताः सार्व आत्मा तं गच्छित विधिनेति-वचनात् "प्राणिनां तु वयो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदे"दित्यादिके विपयेनृतवचनादा-विप न दोप इति ॥

## PAŢALA IX. KANDIKĀ 24.

- १. क्षत्रियं हत्वा गवां सहस्रं ब्राह्मोभयो द्यान । किमर्थम् । वेरयातनार्थम् । वेरे गापं तस्य यावनं निर्हरणं तद्र्थम् । क्ष्यमश्राद्राधिकः ''गर्वत्र प्रायश्चित्तार्थं हित वस्यित तेन ब्रायश्चित्तस्यिमदं दानं प्रायश्चित्तं च पापक्षयार्थं तिक्क्मर्थं वेर्यात नार्थमित्युच्यते । केचिदाहुः । ''नामुक्तं क्षीयते कर्म' पुण्यमपुण्यं च । प्रायश्चित्तं तु नैमित्तिकं कर्मान्तरं यथा गृहदाहादो क्षामवत्याद्य इति तिक्रराकर्तुमिद्मुक्तम् । अपर आह । यो येत हन्यते स हतो स्थियमाणस्तिसमन्वेरं करोति । अपि नामाह-मेनं जन्मान्तरे वध्यासिनिति । तस्य वैरस्य यातनार्थमिति प्रायश्चित्तार्थत्वमिप वक्ष्यमाणेन सिद्धमिति ॥
- ४. सर्वेष्वेतपु निभित्तेष्प्रपश्चिका देयो न केवलं गाव एव । इदं प्रायिश्वत्त-त्रयं मानवेन समानिविषयम् । यथाह "अकामत" इत्यादि [११-१,२७-३०]॥
  - ५. एतेषां क्षत्रियादीनां स्त्रीपु हतास्येवमेव प्रायश्चितं यथा पुरुषेषु ॥
- ६. प्रकृतेषु ये पूर्वो वर्णो क्षत्रियवैदयो तयोर्था वेदाध्यायोधीतवेदस्तं ह्त्वाभिशस्तो भवति । अभिशस्त इति ब्रह्मध्नोभिधानम् । सवनगतं वा तयोरेव वर्णयोर्थः
  सवनगतः । सवनशब्देन प्रातःसवनादीन्युच्यन्ते नापि यागमात्रम् । किं तर्हि ।
  सोमयागः। तत्र यो दीक्षितः स सवनगतः। "ब्राह्मणो वा एप जायते यो दीक्षितः"
  इतिवचनात् । तं च हत्वाभिशस्तो भवति । पूर्वयोर्वणयोगिति किं ब्राह्मणे मासूदितीष्यते ब्राह्मणे वक्ष्यति च "ब्राह्मणमात्रं चे"ति। एवं तर्हि श्रूद्रे माभूत्र श्रूद्रो वेदाध्यायः सवनगतो वा भवति । इदं तर्हि प्रयोजनं पूर्वयोर्वणयोग्व यथा स्यात्तयोरेव
  यावनुलोमौ सवर्णाम्बष्टौ तयोमी भृदिति तेनान्ये वर्णधर्मा अनुलोमानामिष भवन्ति ॥

- ७. त्राह्मणमात्रं च ह्रवाभिरास्तो भवति । बात्रत्रहणात्राभिजनविद्यासंस्कारापेक्षा॥
- ८. तस्य ब्राह्मणमात्रम्य गर्भं च स्त्रीपुत्रपुंमकभेदेनाज्ञातं हत्वाभिशस्तो भवति॥
- ५. "ऋतुस्नातामात्रेयीं विदु"रिति विसिष्टः [२०,३५]। तस्येत्यनुवर्तते । तस्य ब्राह्मणमात्रस्यात्रेयीं च स्त्रियं हत्या ब्रह्महा भवति संभवत्यस्यां ब्राह्मणगर्भ इति । अत्रिगोत्रात्रेयीत्यन्ये ॥
- ११. कृत्वेतिवचनान्न परकृता कुटी प्राह्मा......। शविशरो ध्वजो यस्य स शविशरध्वजः। सलोपच्छान्द्रनः। स्वच्यापादितस्य ब्राह्मणस्य शिरो ध्वजदण्डस्याप्रे प्रोतं कृत्वेयर्थः। यस्य कस्यिच्छवस्यत्यन्ये। शगस्य विकारः शाणी पटी तस्या अर्धमर्धशाणी तस्याः पक्षोधशाणीपक्षः। आयामिवस्तारयोग्ग्मयोरप्यर्थम्। अधो नाभ्युपरिजानु च यथा भवति तथाच्छाद्य तावन्तं प्रदेशमाच्छाद्य। सापेक्षत्वाद् प्रामे प्रतिष्ठेतेति [१४] वक्ष्यमाणेन संवन्यः। मध्ये क्रियान्तरिविधः॥
- १२. तस्य यामं प्रविश्वतां वर्त्मनी अन्तरा शक्टादेवेर्त्मरोभेष्ये पन्था वेदितव्यः। अपर आह । यत्र रथ्यादावुभयोः पार्श्वये वेर्त्मनी भवतस्तव तयोर्भष्येन सुकरादि-पथेन संचरतेति ॥
- १३. अन्यमायं हट्या पथ उत्कानेत् । तत्र कीटिल्यः "पद्धारती रथपथ-श्रत्यारी हस्तिपथी ही खुद्रपशुनन्त्याणा निति। तन मनुष्येषु ही हस्तावुत्कामेदिति॥
- १४. धर्ममात्रं खण्डं छोहितकसमाश्रीतसेवंसूतं शरावं निक्षापात्रं गृहीत्वा मामे प्रतिष्ठेत प्रामं गच्छेत् ॥
- १५. अभिशस्तो ब्रह्महा तस्नै महां को धार्निको भिक्षां ददातीत्युचैब्रुवाणः सप्तागाराणि चरेत्। सप्तप्रहणमधिकित्वृत्त्यर्थम्। द्वित्रिष्वेवागारेषु यदि पर्याप्तं छभ्येत तदा तावत्येव।।
  - १६. सप्तस्वागारेषु या च यावती लभ्यत सैव वृत्तिरपर्याप्तापि॥
- १९. तासां गवां निष्क्रमणसमये प्रवेशसमये च द्वितीयो प्रामेर्थप्रयोजनम् । भिक्षार्थं प्रथममुक्तम् । नान्यदा प्रामं प्रविशेदित्युक्तं भवति ॥
- २०, एवं द्वादश वर्षाणि त्रतमेतच्चिरित्वा सिद्धः संप्रयोगः कर्तव्यः सिद्धः सह संप्रयुज्यते येन विधिना म कर्तव्यः । स च शिष्टाचारे शाखान्तरे च सिद्धः । स उच्यते । "कृतप्रायश्चित्तस्तु स्वहस्ते यवसं गृहीत्वा गामाह्वयेत्सा यदागत्य श्रद्दधाना भक्षयित तदा सम्यगनेन व्रतं चरितमिति जानीयादन्यथा ने"ति ॥

- २१. संप्रामेण जेतव्या दस्यवो येन पथा श्रामं प्रविद्य गवादिकमपहृत्याप-सरित स आजिपथस्तिस्नन्वा कुटि कृत्वा स आवसेत् । किं चिकीर्षन् । ब्राह्मण-गव्यः । "गवां छन्दसी"ति द्यास पूर्वसवर्णामावे यणादेशः । ब्राह्मगगवीरपजिगीष-माणो दस्यूनपजित्य प्रत्याहित्रीमच्छक्षेवं वसन्दस्युमिर्निहयमाणं गवादिकमुद्दिश्य तैर्युद्धं कुर्विकः प्रतिराद्धस्तैरपजितोपजित्य वा तानगवादिकं प्रत्याहृत्य ब्राह्मणेभ्यो दस्वा मुक्तो भवति तस्मादेनसः । द्वादशवार्षिके प्रवृत्तस्यदमेवमुत्तरमि ॥
- २३. धर्मस्याग्निहोत्रादेरथस्य च यत्र युगपत्संनिपातस्तत्रे।भयानुत्रहासंभवे धर्मलोपेन योर्थं गृह्णाति तस्याप्येतदेव प्रायश्चित्तम् । अधवा यो धर्मं हित्वार्थहेतोः
  कौटसाक्ष्यादिकं करोति तद्विषयमेतत् । .....।।
- २४. गुरुः पित्राचार्यादिः श्रोतियोघीतवेदः स यदि कर्मसमाप्तो भवति सोमान्तानि कर्माणि समाप्तानि यस्य स एवमुच्यते । एते हत्वेतेनेवानन्तरोक्तेन विधिनोत्तमादुच्छ्वासात् । उत्तम उच्छ्वासः प्राणिवयोग आ तसाच्यरेत् ॥
- २५. अश्वभेधावस्थादिषु सत्स्वध्यस्याभिँ हो के सि जीविते प्रत्यापत्तिः गुद्धि-निर्त्तात्यर्थः । सृतस्य तु कल्मपं निर्द्र्णयते । तेन पुत्रादिभिः संस्कागदि कर्नव्यभिति-भावः । अन्ये तु पूर्वस्त्रं तित्रवृत्यर्थकेव मन्यन्ते । प्रत्यापितः पुत्रादिभाषेन संबन्ध इत्यर्थः ॥

## PAŢALA IX-, KAŅD1KĀ 25

- १. गुरुरत्र पिता नाचार्यादिः । तल्पशब्देन शयनवाचिना भार्या लक्ष्यते । सा च साक्षाज्जननी न तत्पत्नी । तां गत्वा । ... अनावृत्तिम् । अनावृत्तिनं क्रियते यस्यां तां दिशम् । अनावर्तमाना गच्छिदिति ।....।।
  - ४. स्तेनो ब्राह्मणसुवर्णहारी॥ ....॥
  - ६. तीक्णं तपो महापकारादि । तद्वायच्छेदावर्तयेत्।
- ८. अथवा संवत्सरमेकं नैरन्तर्येण कृच्छांश्चरेत्। एपामेनस्मु गुरुषु गुरूणि छघुषु छघूनीतिव्यवस्था ॥
  - ९. अस्मिन्विषये पुराणश्लोकमप्युदाहरन्तीत्यर्थः।
  - १०. ब्रह्महत्याव्यतिरिक्तानि स्तेयादीनि कृत्वा चतुर्थकाळाश्चतुर्थो भोजनकाळो

येषां यथाद्य दिवा भुञ्जते श्वे। रात्रौ ते तथोक्ताः। तथा मितभोजना न मृष्टाशिनः। .....तिष्ठेयुरहिन रात्रावासीरन्नेवं स्थानासनाभ्यां विहरन्तः कालं क्षिपन्त एते त्रिभिवंर्षेस्तत्पापमपनुदन्ते ॥

- ११. प्रथमे। वर्णो ब्राह्मणस्तं हत्वा संप्रामं गत्वा सेनयोर्मध्येवतिष्ठत । किं सर्वे । नेत्याह । प्रथमं वर्ण परिहाप्य । ब्राह्मणवर्जिमतरो वर्णः क्षित्रयादिरित्यर्थः । तत्र स्थितमेनं सैनिका हन्युरेनं हतं विदध्युः । अन्नन्तस्त एनस्विनः स्युर्यथा राजा स्तेनम् । स मृतः शुध्यति ॥
- १२. अनन्तरोक्तिवषये प्रायश्चित्तान्तरम्। इतिशब्द उपलक्षणार्थः। आत्मनो लोमादीन्युत्कृत्य पुरोहितेन हावियत्वा होमं कारियत्वा पश्चात्स्वयं तस्मिन्नमौ प्र-विशेत्। मृतः शुष्यित । तत्राप्रिमुपसमाधाय जुहुयाल् "लोमानि मृत्योर्जुहोमि लोम-भिर्मृत्युं वासये स्वाहा। त्वचं मृत्योर्जुहोमि त्वचा मृत्युं वासये स्वाहा। लोहितं मृत्योर्जुहोमि लोहितेन मृत्युं वासये स्वाहा। स्नावानि मृत्योर्जुहोमि स्नावाभि-मृत्युं वासये स्वाहा। मांसानि मृत्योर्जुहोमि। मांसैर्मृत्युं वासये स्वाहा। अस्थीनि मृत्योर्जुहोम्यस्थिभिर्मृत्युं वासये स्वाहा। मज्जानं मृत्योर्जुहोमि मज्जिमृत्युं वासये स्वाहा। मेदो मृत्योर्जुहोमि मेदसा मृत्युं वासये स्वाहा"। इत्येते मन्त्रा विशेष्ठेन [ ध० शा० २०,२६ ] पठिताः।।
- १३. ......प्रचलाकः कामरूपी क्रकलासः ।.....भासो गृथ्रविशेषः । श्वनकुलमण्डूकाः प्रसिद्धाः । डेरिका गन्धमूपिका । एतेपां समुदितानां वधे शूद्र-वत्प्रायिश्वतम् । प्रत्येकवधे तु कल्प्यम् । केचित्प्रत्येकवध एतदित्याद्वः ॥

## PATALA IX. KANDIKA 26.

- १. .....तयोः कारणमन्तरेण हिंसायां शूद्रवत्प्रायश्चित्तं कार्यम्। कारणं कोपो मांसेच्छा वा। ताभ्यां विना। अबुद्धिपूर्वीमत्यर्थः। 'बुद्धिपूर्वं तु गां हत्व। वैश्यवं दित्यादिस्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम्।।
- २, धुरं वहतीति धुर्यो बळीबर्दस्तेन वोढुं शक्या धुर्यवाहास्तावत्सु हिंसायाः प्रकृती सत्यामितरेषां प्राणिनाम्। केवलं प्राणा येषां नास्थीनि तेषां हिंसायां शूद्रवत्प्रायश्चित्तमिति। ......॥

- ३. यो न कथंचनाक्रोशमिहित स पित्राचार्यादिरनाक्रोश्यः । अनृतं वोक्त्वा पातकोपपातकवर्जं त्रिरात्रं क्षीरादिभोजनं वर्जयेत् । क्षीरप्रहणेन तद्विकाराणां दध्यादीनामिप प्रहणिनत्याहुः ॥
- ५. क्षत्रियं हत्वेत्यादि [ १, २४, १ ] अनृतवचनान्तेषु [१, २६, ४] ।निमित्तेषु यानि प्रायिश्वत्तान्युक्तानि तानि स्त्रीणामप्येवनेव कर्तव्यानि । एतच्चत्वारे वर्णा इतिजात्यभिधानादेव प्राप्तं सित्रयमार्थमुच्यते । अत उर्ध्वं पुरुषस्यैव न स्त्रीणाभिति । अपर आह । जात्यभिधानादेव सिद्धोतिदेशार्थमेवं वचनम् । अतिदेशेषु चार्धं प्राप्यत इति स्मार्तो न्यायस्तेन स्त्रीणामर्धप्राप्त्यर्थं वचनभिति । तथा च भार्गवः । 'अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाप्यूनषोडशः प्रायिश्वत्तार्धमर्हन्ति स्त्रियो व्याधित एव चे'ति ॥
- ६. येषु हेतुषु सवनगतं वाभिशस्तः [१, २४, ६] इत्यादिनाभिशस्तत्वभुक्तं तेषामेकाङ्गं छित्वा शूद्रवत्प्रायश्चित्तं कुर्यात्। अप्राणहिंसायां यदि च्छेदनेन तस्याङ्ग-स्य शक्तिने हन्यते ॥
- ७. आर्याणां भाव आर्यम्। तद्यास्मिन्नाचारेस्ति तदार्यवम्। मत्वर्थायां वप्रत्ययः। ततोन्यद्नार्यमसत्यभाषणादि। .......। अभक्ष्यं वृथाक्रशरादि। अभोज्यं केशकीटाद्युपहृतम्। ...... दोषवच्च कर्म श्रौतमिभचारिकम्। ...अब्लिङ्गाभि-'रापो हि ष्टा मयोभुव' इति तिसृभिः। 'हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका' इति चतस्य-भिरप उपस्पृशेत्। तृष्णीं प्रथमं स्नात्वा पश्चादेतैर्मन्त्रैर्मार्जनं कुर्यात्। वारणी-भिर्वा। 'इमं मे वरुण' 'तत्त्वा यामि' 'त्वं नोमे' 'स त्वं नो अम्न' इत्येताभिरन्यैर्वा पिवित्रैः। 'पवमानः सुवर्जन' इत्येतेनानुवाकेन शुद्धवतीभि'स्तरत्समन्दी'येन च। यथा कर्माभ्यासः कृतस्तथाप उपस्पृशेत्। अभ्यासेन कर्मणि कर्मणि प्रत्येकमह्रस्य प्राय-श्चित्तमेतदित्याद्यः॥
- ८. ......हारीतस्तु । स्त्रीष्ववकीणीं निर्ऋत्ये चतुष्पथे गर्दमं पशुमा-स्रुभेत । पाकयज्ञधर्मेण भूमौ पशुपुरोडाशश्रपणम् । अवदानैः प्रचार्याज्यस्य जुहोति ' कामावकीणींस्यवकीणींस्मि कामकामाय स्वाहा कामाभिद्रुग्धोस्म्यभिद्रुग्धोस्मि काम कामाय स्वाहे'ति ॥
  - १०. नियमातिक्रमेणाधीतं मिध्याधीतम् ।....।।
  - ११. आचार्यहिते वर्तमानो भूत्वा संवत्सरं वाचंयमः स्यात् । स्वाध्यायादिष्वेव

हाचमुत्भुजमानः। आचार्ये तं प्रति कार्यनिवेदने। एवमाचार्यदारे। भिक्षाचर्यं भिक्षाचरणं तत्र च 'भवति भिक्षां देही'ति। अस्मादेव ज्ञायतेसमावृत्ताविषयमेतदिति ॥

- १२. ..... अपिशब्दान्मिश्याधीतेपि ।..... ॥
- १३. ..... दोषाभ्यासानुरूपा च होमजपयोरावृत्तिः॥

## PATALA IX., KANDIKA 27.

- १. गिरिप्रभवा समुद्रगा महानदी तत्र भवं महानदम् । 'समित्सहस्रं यिश्वय-स्य वृक्षस्यादध्या'दितिवचनान्न होमधर्मः स्वाहाकारः ॥
  - २. पवित्रार्थाः शुद्धयर्थाः .....यज्ञकतवः मोमयागा अग्निष्टोमादयः ।...।।
- ३. अभोज्यस्य मार्जारादिमांसस्य भक्षणे निष्पुरीषभावः कर्तव्यो यात्रदुदरं निष्पुरीषं भवति तावदुपवस्तव्यम् ॥
  - ४. .....नैष्पुरीष्यवचनाद्येषां त्रिरात्रेणैव तद्वाप्यते तेषां तावतैव शुद्धिः...॥
  - ७..... अत्र स्मृत्यन्तरवशाद्धविष्यमन्नं ब्रह्मचर्यं स्त्रीशूद्रादिभिरसंभाषणं च ॥
  - ८. एतमेव विधिम्।....।।
- ८. अथापरं प्रायश्चित्तमुच्यते । अनश्चतेव निरन्तरं त्रीणि पारायणानि कर्त-व्यानि । आदित आरभ्यासमाप्तेर्वेदस्याध्ययनं पारायणम् । ......॥
- १०. अनार्यां शूद्रां शयने विश्वदुपगच्छन् । दददृद्धं वृद्ध्यर्थं द्रव्यं दददृद्ध्या जीवित्रित्यर्थः । पुराव्यतिरिक्तं मद्यं कषायः ।...... तृणेपूदयादारभ्यासीत याव-दस्यादित्यः पृष्ठं पश्चाद्धागं तपित । आदित्ये तपित तदानुगुण्याचरणात्स्वयमेव पृष्ठनित्युच्यते । अभ्यासेभ्यासो यावता शुद्धं मन्यते ॥
- ११. कृष्णो वर्णः शूद्रस्तमाज्ञाकरो भूत्वा वृत्त्यर्थं सेवमानः। शिष्टं स्पष्टं गतं च। अपर आह। शूद्रां मैथुने सेवमान इति। अस्मिन्पक्ष ऋतावुपगमनेपत्यो-त्पत्ताविदं द्रष्टव्यम्।.....॥

## PAȚALA X., KAŅDIKĀ 28.

१. यथा कथा चापद्यनापिद वा भूयांसमरूपं वा परपरिष्रहं परस्वमिमन्यते ममेदमस्त्वित बुद्धौ कुरुते बुद्धौ कृत्वादत्त इत्यर्थः। सर्वथा स्तेन एव भवतीति कौत्सादयो मन्यन्ते।।

¹ समावृत्त ° G. U.¹

- २. वार्ष्यायणिस्तु मन्यते । केचित्परपरिप्रहेषु स्तेयस्यापवादाः सन्तीति । तानेहोक्षर्वते ॥
- ३. शमी बीजकोषी तस्यामुष्यन्ते दह्यन्ते काळवशेन पच्यन्त इति शम्योषाः कोषीधान्यानि मुद्रमाषचणकादीनि । युगं वहतीति युग्यः शकटवाही बळिवर्दस्तस्य घासो भक्षणम् । एतेष्वादीयमानेषु स्वामिनो न प्रतिषेधयन्ति । स्वामिनः प्रतिषेधं न कारयन्ति । आदीयमानेषु स्वामिनो न प्रतिषेद्धमर्हन्तीति । स्वयंप्रहणेपि न स्तेयदोष इति यावत् । ...... ।।
  - ४. ..... व्युद्धो दुष्टः। ..... ॥
- ७. अस्मात्पतितादाचार्याज्ज्ञातेर्वा पित्रादेर्भोगान्भोगसाधनानि दायप्राप्तान्यपि नोपयुञ्जीत न गृह्णीयात् ॥
- ९. पुत्रत्वस्य स्वार्थिकस्त्वः । यथा देहत्वमेन्द्रव्यक्तिः [२, २४, २] । पुत्रस्य कृते माता भूयांसि दृष्टादृष्टार्थानि गर्भधारणाशुचिनिर्हरणस्तन्यदानप्रदक्षिणनमस्कारो-पवासादीनि कर्माणि करोति तस्मात्तस्यां पतितायामपि शुश्रूषाभ्यङ्गस्नापनादिका नित्या नित्यमेव कर्तव्या ॥
- १०. एकस्मिन्धर्मे सहान्वयो धर्मसंनिपातः । स पतितया माला न कर्तव्यः । नाम सुब्रह्मण्यायां मातुर्नामग्रहणं वरुणप्रघासेषु यावन्तो यजमानस्यामात्याः सस्ती-कास्तावन्त्येकातिरिक्तानीत्यादिकमुदाहरणम् । किं पुनरेवमादिषु मातुरन्वयः शुश्रूषा । ओमित्याह । अन्विता हि सा संमता मन्यते निरस्ता तु विमता । वैश्वदेवार्थे पाके च सा न भोजयितव्या । मृतायास्तु तस्याः संस्कारादिकाः क्रियाः कर्तव्याः । नेति विप्रतिपन्नाः ॥
  - ११.....।
- १४. उक्तव्यतिरिक्तानि यानि पतनीयानि पूर्वमुक्तानि तेषु यत्राहत्य प्रायश्चित्त-मनुक्तं तेषामप्यनन्तरोक्तमेव प्रायश्चित्तं वेदितव्यम् । उक्तविषये विकल्प इत्यन्ये । तत्र ज्ञानाज्ञानकृतो विकल्पः ॥
  - १५. ..... अनन्तरस्य वैकल्पिकस्य निवृत्त्यर्थं वचनम्।
- १६. हारीतस्त्वृषिर्मन्यते । एतदनन्तरोक्तं मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं मिण्या । न कर्तव्यमिति । कुत इत्याह ॥
  - १७. हि यस्माद्य आत्मानं परं वाभिमन्यते मार्यति सोभिशस्त एव भवति

ब्रह्महैव भवति। न च महापातकस्य ब्रह्महत्या प्रायश्चित्तं भवितुमईतीति हेत्वभिधाना-दिभशस्तवचनाच्चान्येषामपि मरणान्तिकानां ब्राह्मणविषये निवृत्तिः। किं तिर्दे तस्य प्रायश्चितम्।।

- १८. अधोनाभ्युपरिजान्वित्यादि यदनन्तरमुक्तमेतेनैव विधिना [१,२४,११] शिष्टं गतम् ॥
  - १५. यस्त्वन्तरेणैव निमित्तं कौमारान्दारान्परित्यजति ।....।।
  - २० भर्तृव्यतिक्रम इति च्छान्दसो रेफलोपः। व्यतिक्रमः परित्यागः।.....॥
- २१. षडङ्गस्य वेदस्याध्येता तदर्थवित्प्रयोगशास्त्रस्य च सन्याख्यानस्य चार्थ-वित्कर्मणामनुष्ठातानुष्ठापयिता च ब्राह्मणो भ्रूणः । तथा च नोधायनः [गृ० सू०] । वेदानां च किंचिदधीत्य ब्राह्मणः । एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियः । अङ्गाध्याय्यनू-चानः । कल्पाध्याय्यृपिकल्पः ! सूत्रप्रवचनाध्यायी भ्रूण इति । तं हतवानभ्रूणहा । स शुनः खरस्य वाजिनं विहर्लोम परिधाय पुरुषस्य शिरो यस्य कस्यचिनमृतस्य शिरः प्रतीपानार्थम् । प्रतिर्धात्वर्थानुवादी । उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहु छिमिति [पा० ५, ३, १२२] । बाहु छको दीर्घः । पानमेव प्रतीपानम् । पानमहणमुप-छक्षणं भोजनमपि तत्रैव । ......।।

## PAȚALA X., KAŅDIKĀ 29.

- २ क्षत्रियं हत्वेत्येवमादिकेनुक्रान्ते विषये यः प्रमत्तो हन्ति प्रमादेनाबुद्धिपूर्वं हन्ति तस्यापि दोषफलं प्राप्तमेव । न तु प्रमादकृतमिति दोषाभावः ॥
- ३. संकल्पेन सह कृते वधे भूयः प्रभूततरं भवति तेन प्रमादकृते लघु प्राय-श्चित्तं बुद्धिपूर्वे तु गुर्विति.....॥
- ७. अस्य प्रतिप्रसवः। यो हिंसार्थिमित्यादि॥ यस्तु हिंसार्थं मारणार्थमिमकान्त-न्तमिपतन्तं हन्ति न तस्मिन्दोषो विद्यत इति पुराणे श्रुतम्। दोषाभावे हेतुर्यस्मा-न्मन्युरेव मन्युं स्पृश्चति न पुरुषः पुरुषम्। अत्र वसिष्ठवोधायनौ [व०३,१८, बा०१,१८,१२]।

स्वाध्यायिनं कुळे जातं यो हन्यादाततायिनम् । न तेन भ्रूणहा स स्याद्धान्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ मनुस्तु [८. ३४८.] शस्त्रं द्विजातिभिर्माद्यं धर्मो यत्रोपरुष्यते। द्विजातीनां च वर्णानां विप्नवे कालकारिते॥ आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे। स्त्रीविप्राभिविपत्तौ च व्रन्धर्मण न दुष्यतीति॥

गोतमोपि [७, २५]।

प्राणसंशये ब्राह्मणोपि शस्त्रमाददीतेति ॥ वसिष्ठोपि [३, १६-१७]।

> अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारहरश्चैव पडेते द्याततायिनः ॥ आतातायिनमायान्तमिप वेदान्तपारगम् । जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन भ्रूणहा भवेदिति ॥

- ८. पिततैरकृतप्रायश्चित्तेरत्पादितानां पुत्राणामि पातित्यमस्तीति प्रतिपादियतुं पूर्वपक्षं तावदाह अथेत्यादि ॥ अथशब्दोर्थान्तरप्रस्तावं सूचयित । अभिशस्ताः पितताः समवसाय चरेयुः । अवसानं गृहम् । सिमत्येकीभावे । प्रामाद्वहिरेकिस्मिन्प्रदेशे गृहाणि कृत्वा चरेयुर्धार्म्यं धर्म्यं वक्ष्यमाणं वृत्तिमिति सांशित्य संशितां तीक्षणां बुद्धि कृत्वा निश्चित्येत्यर्थः । इतरेतरं याजयन्त इतरेतरमध्यापयन्तः परस्परं च विवाहसंबन्धं कुर्वन्तश्चरेयुर्वर्तेरिन्निति ॥
- ९. अथ ते पुत्रान्संनिष्पाद्य त्रूयुः । हे पुत्रा अस्मदस्मत्तो विप्रव्रजत विविधं प्रकर्षेण च स्नेह्मुत्सृष्यार्यसमीपं गच्छत । एवं ह्यस्मत्स्वस्मास्वार्याः शिष्टाः संप्रत्य-पत्स्यत । आशंसायां भूतवचेति [ पा० ३, ३, १३२ ] भविष्यति छुङ् । सकारा-त्यरो यकारद्रछान्दसोपपाठो वा । संप्रतिपत्तिं करिष्यन्ति । आर्याणामप्येतद्रभिष्रेतं भविष्यति यस्मादस्माभिरेव पत्तनीयं कर्मानुष्ठितं न भवद्भिरिति न च पतितेनोत्पा-दितस्य पातित्यमन्यत्वात् । एतदेवोपपादयति ॥
- १०. न हि पतितो भवन्सहेन्द्रियेण पतित पुरुष एव पतित नेन्द्रियं शुक्रामिति¹ अथापिशब्दाविपचेत्यस्यार्थे ॥
- ११. .....एवमधिकारविकलः साधिकारं जनयति । स्त्रिया अपि कारणत्वात्तस्याश्च दोषाभावात् ॥
  - १३. दिध धीयते यस्यामिति दिधिधानी स्थाली तया सधर्मा सहशी स्त्री भवति।

<sup>1</sup> शुक्कमिति G. U;1,3. here and elsewhere.

- १४. .....एवं पितत्संबन्धेनाशुचि शुक्रं स्त्रियां निपिक्तं शोणितेनाक्तं यिन्निर्वर्तते येन रूपेण निष्पद्यते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते शिष्टानाम् । अत्र चाशुचि शुक्रामित्येतदथापि न सोन्द्रयः पततीत्यस्य दूषणम् । न हि वाचिनकेथे युक्तयः प्रवर्तन्ते । तथा च समानायामप्युत्पत्तौ पुत्र एव पतित न दुहिता यथाह विसष्टः [१३, ५१-५३]। 'पिततोत्पन्नः पतितो भवत्यन्यत्र स्त्रियाः। सा हि परगामिनी । तामरिक्थामुपेया'दिति ॥
- १५. अभिचार एव अभीचारः । उपसर्गस्य घड्यमनुष्ये बहुलिमिति दीर्घः [ पा० ६, ३, १२२ ] । अभीचारः इयेनादिः । अनुव्याहारः शापः । तौ ब्राह्मणविषये क्रियमाणावशुचिकरावेव न पतनीयौ ॥
- १७. अशुचिकराणामि कर्मणां येषामाहत्य प्रायश्चित्तं नोक्तं तेषामिप पतनीयेषु कर्मसु या वृत्तिः प्रायश्चित्तं सैव प्रायश्चित्तः। कियन्तं कालं द्वादशमासा- चेकाहान्तम्॥
- १८. किमविशेषेण सर्वेष्वप्यशुचिकरेष्वयं कालविकरुपः । नेत्याह । इत्येप इत्यादि । इत्येष शुचिकर्रानर्वेषो यथा कर्माभ्यासस्तथा वेदितव्यः । बुद्धिपूर्वे सानुबन्धेभ्यासे च भूयांसं कालं विपरीते विपर्यय इति ॥

## PAȚALA XI., KANDIKĂ 30.

- २. परिमाणमेव परीमाणम् । छान्दसो दीर्घः ।.... ॥
- ३. विद्यति तृतीयैकवचनस्याकारः।....॥
- ४. .... स्नातकवत्। तदहीमिति वतिः। स्नातकार्हा वृत्तिः पूजा.... कार्या।....।
  - ५. कर्तव्येषु कर्मस्ववधानं समाधिः। श्रुतिः श्रुतम्॥
- ६. .....शीलयेदितिवचनेन यहच्छया द्वारान्तरेण निष्क्रमणप्रवेशयोरिप न प्रायश्चित्तम् ॥
- ९. आहिताग्निविषयेस्यापवादमाह विप्रतिषेध इत्यादि ॥ विरोधो विप्रतिषेधः । अग्निहोत्रिणो बहिरासनमग्निहोत्रहोमश्च विरुध्यते । तत्र श्रुतिलक्षणमग्निहोत्रमेव कर्तव्यं न स्मार्तं बहिरासनम् । तस्य करूप्यमूलत्वादितरस्य क्लृप्तमूलत्वात् ॥

| 152         | EXTRACTS FROM UJJVALA                                       | [ 1, 11, 31,        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|             | . कुसुम्भादयः सर्वे रागा वासिस वर्जनीयाः। न केनि            | बद्रक्तं वासो विभृ- |
| यादिति      |                                                             |                     |
| 88.         | स्वभावतः कृष्णं कम्बलादि।।                                  |                     |
| १२.         | अनूद्भास । छान्दसो दीर्घः । ॥                               |                     |
| १३          | प्रतिकृष्टं निकृष्टं जीर्णं मलवत्स्थूलं च । तद्विपरीतमप्रति | कृष्टम् ।।।         |
|             | छान्दसस्तुगभावः। द्वितीयाश्रुतेः प्रतिशब्दाध्याहारः। अ      |                     |
| अनुपजी      | वित्वानायं पूर्वस्य प्रतिषेधस्य विषय इति प्रतिप्रसवोयं      | न भवति । तेन        |
|             | वे छायां प्रत्यवमेढव्यम्॥                                   |                     |
| २०.         | देवता देवताप्रतिमाः।                                        |                     |
| _           | फलपाक विसाना ओषधयः। ये पुष्पैर्विना फलन्ति                  | ते वनस्पतयः।        |
| आर्द्रानि   | तेवचनाच्छुष्केषु न दोषः। ऊर्ध्वानितिवचनाद्वातादिनि          | मित्तेन भग्नेषु न   |
| दोषः।.      | 11                                                          |                     |
| २२.         | अग्न्यादीनप्रति पादौ न प्रसारयेत्॥                          |                     |
|             |                                                             |                     |
|             |                                                             |                     |
|             | PAȚALA XI., KAŅDIKĀ 31.                                     |                     |
| २           | द्वितीयानिर्देशादुपनिष्कम्येति गम्यते । दि                  | भणापरा नैऋता॥       |
| <b>ξ</b> .  | इतिशब्दः प्रकारे । तेन वयोविद्यावृद्धाः                     | तां ब्राह्मणानामपि  |
| बर्जयेत्।   | 1)                                                          |                     |
| ۷.          | अध्यात्मप्रकरणे योगाङ्गतया परीवादः प्रा                     | तेषिद्धः। अनन्तरं   |
| चं वक्ष्या  | ते 'क्रोधादींश्च भूतदाहीयान्दोषान्वर्जये'दिति [ सू० ३१      | ]। इदं तु वचनं      |
| गवादिषु     | प्रायश्चित्तातिरेकार्थम् ।                                  |                     |
|             | स्तृहन्तीं सस्यधान्यादिकं भक्षयन्तीं गां स्वामिने न ब्रूया  |                     |
| <b>१</b> 0. | अनिमित्त इतिवचनाद्यस्य हविषे वत्सा अपा                      | कृता धयेयुरित्या-   |
|             | मेत्ते सति वक्तुर्नास्ति दोषः॥                              |                     |
|             | प्रशास्तं प्रशस्तम् । छान्दसो दीर्घः ॥                      |                     |
|             | वत्सानां बन्धनरज्जुर्वत्सतन्ती । तस्या उपरि न गच्छेत        |                     |

येत्। वत्सप्रहणं गोमात्रोपलक्षणम्॥

१४. प्रेड्की दोळास्तम्भौ तोरणस्तम्भावित्यन्ये । ...... ॥

- १७. पततः पक्षिणः संघीभूय स्थिताम संचक्षीत न गणवेत्। अपर आह पुण्यक्षयेण स्वर्गात्पततः सुकृतिनः परस्मै न संचक्षीत । ज्योतीपि पतन्सीति न कथयेदिति ॥
- १९. .....तस्मादमावास्यायां निशायां स्वाधीयः। वकारदछान्दसः। अन्तिकवाढयोर्नेदसाधा । साधीयो वाढतरं भृशतरमात्मना गुप्तिं रक्षामिच्छेत् । केन (पा.५,३-६३)प्रकारेण । प्रायत्यब्रह्मचर्राभ्यां काछे चर्यया च । अवं तु ताबदर्यातु-रूपः पाठः । अधायमान इ प्रमाददछान्दसो वा । प्रयतस्य भावः प्रायत्वं नित्व प्रायत्यादाधिकेन प्रायत्येन स्नानादिजेन ब्रह्मचर्येण मैथुनत्यागेन काछे कृतमा व वर्यया देवाचनजपादिकया ।।
- २२. अत्राह्मणः शूद्रः । न शूद्रायोच्छिष्टमनुच्छिष्टं वा द्यादिति बासिष्ठे [११,१०] दर्शनात् । तस्मा उच्छिष्टं न प्रयच्छेदिदमनाश्रितविषयम् । वदि प्रयच्छेदिदमाश्रितविषयम् । दन्तान्स्कुप्त्वा विछिख्य तन्मलं तस्मिन्नुच्छिष्ठेवधाय द्यात् । स्कुभ्नोतेः कत्वाप्रत्ययः । छान्दसं भकारस्य चर्त्वम् । स्कुनोतेर्का पकार उपसर्जनः ॥
  - १. प्रवचनमध्यापनम् । तेन युक्तो वर्षासु शरदि च मैथुनं वर्जयेद्दताबिप ॥
- ४. यस्यां शय्यायां भार्यया सह रात्रौ शयीत तस्यां शय्यायामासीनोपि नाष्यापयेत्।।
- ६. दारं प्रतीति वचनादुपगमनार्थमलंकरणम् । तेन भार्याया अशक्त्यादिनोप-गमनायोग्यत्वे नायं नियमः ॥
  - ७. वमञ्जनमवमञ्जनम् । .....।।
- ९. .....इतिशब्दः प्रकारे । तेनान्यदि गृहोपकरणं पालाशं वर्जयेत् ॥
  - ११. निशा रात्रिमध्यभागः। आ तस्माज्जाग्याम स्वप्यात्॥
- १४. अयमपि प्रतिप्रसवः । निकासिप पोडश्या नाडिकाया आरभ्याध्यापनं भवतीति ॥
- १६. अनेन साम्भाद्यपाश्राधिताद्वीतस्य स्वापोनुशायते । अपाश्रित्य वा स्वप्या-दिति । तत्र रेफलापच्छान्यः । तथा च शकारस्य दिर्वचनम् ।)

<sup>1</sup> Vasishtha's text omits the initial 4.

- १८. श्रुद्रानस्पकान्पुरुषाम सेवेत । क्षुद्रैर्निषादादिभिराधिष्ठितांश्च देशान्न सेवेत ॥
- , २१. बहुवचननिर्देशाद्वहुकृत्वो नगरं न प्रवेष्टव्यम्। यदाकदाचिद्यादृष्टिछके प्रवेशे न प्रायश्चित्तम् ॥
- २२. विविच्य वचनं विषचनं निर्णयः । पृष्टमर्थं न विविच्य ब्र्यादित्थमेवेद-मिति दुर्निरूपार्थविषयमिदमिति ।।
- २४. दुर्निरूपमर्थं सहसा निर्णीय यो दुर्विवक्त्यन्यथा निर्णयति तस्य दुर्विवक्तु-स्तदेष दुर्विवचनं मूळं तूळं च वृहति । मूळं पित्रादयः । तूळमागामिनी संपत् । तदुभयमि वृहत्युत्पाटयति । दन्त्योष्ठयो वकारः । किमेतावदेव । न । प्रजां पुत्रादिकां पश्न्नावादिकानायतनं गृहं च हिनिस्ति । अतो दुर्वचनसंभवात्प्रश्नमात्रमेव न विव्यादिति । अत्रेतिहासः । कस्यचिद्देषधेर्मप्रह्लादः कुमालनश्चेति द्वौ शिष्यावास्ताम् । तौ कदाचिदरण्यान्महान्तौ सिमद्भारावादाय श्रमाददृष्टिपूर्वत एवाचार्यगृहे प्राक्षिपताम् । तयोरेकेनाचार्यस्य पुत्रः शिशुराक्षान्तो मृतः । ततः शिष्यावाचार्यः पप्रच्छ । कोसौ येनायं मारित इति । तावुभाविप न मयेत्यूचतुः । ततः पतितस्य परित्यागमदृष्टस्य परिग्रहं कर्तुमशक्त्ववृत्वश्चिर्त्युमाह्य पप्रच्छ केनायं व्यापादित इति । ततो धर्मसंकटे पतितो मृत्यू रुदन्नेव प्रश्नं व्युवाच विविच्य कथितवान् । हे धर्मप्रह्लाद् न कुमाल्रनाय । षष्ठयर्धे चतुर्थो । कुमाल्रनस्य नेदं पतनीयमिति । धर्मप्रह्लाद त्वयेदं कृतमिति वक्तव्य इतरस्य नास्तीत्युक्तं तथापीतरस्यास्तीत्यर्थाद्गम्यत इति रुदन्वव्यवाचेति । हश्चव्य ऐतिह्ययोतनार्थः । प्रह्लादशक्ते हकारपरो रेफः ॥
  - २७. .....नावामिति षष्ठ-चन्तपाठे नावां मध्ये सांशयिकीं वर्जयेत्।।
  - २९. द्विरुक्तिः प्रश्नसमाप्त्यर्था ॥

## PRAŚNA PAŢALA II., KAŅŅIKĀ 1.

- १. ..... पाणिर्यस्मिन्नहिन गृह्यते तत्पाणिग्रहणम् । अघिशब्द ऊर्ध्वार्थे वर्तते । तस्मादूर्ध्वं गृहमेधिनोर्गृहाश्रमवतोर्यद् व्रतं कर्तव्यं जातावेकवचनं तदुच्यते । पाणिग्रहणादधीति भार्यादिरिग्नदीयादिर्वेति शास्त्रान्तरोक्तो विकस्पो मा भूदिति । गृहमेधिनोरितिद्विवचनमन्यतरमरणे मा भूदिति । ...... ।।
  - २. काळयोरमयोर्भोजनं कर्तव्यं सायं प्रातश्च नान्तरेति पारेसंख्येयं भोजनस्य

रागतः प्राप्तत्वात् । मानवे तु स्पष्टमुक्तं सायं प्रातिरित्यादि । अन्ये तु नियमं मन्यन्ते । शक्तौ सत्यां गृहमेधिनोः रुभयोरिप कालयोरवश्यं भोक्तव्यं प्राणाप्रिहोत्र-स्यालोपाय । तथा च बोधायनो [२,१३,९]। गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योनअंस्तु तपश्चरेत् प्राणाप्रिहोत्रलोपेन ह्यवकीणी भवेतु स इति ॥

- ५. अविशेषेणोभयोरिप कालयोः प्राप्तावाह औपवस्तेत्यादि । यत्कालान्तरं एकस्मिन्काले भोजनं तद्प्यौपवस्तमेवोपवास एव । औपवस्तं तूपवास इति निघण्टुः। तदिप दिवा न रात्रौ श्रौतेषु तथादर्शनात् । .....।।
- ७. एतिसमहनीति न वक्तव्यं 'प्रकृतत्वात् । यथा तृप्तिश्चान्नस्य भवित पर्वस्वेवमिद्मपि भविष्यति । किंच पर्वस्वितिबहुवचनान्तस्य प्रकृतस्येतस्मिन्नहनीत्येकवचनान्तेन प्रत्यवमर्शोपि नातीव सामञ्जसो भवित तस्माद् व्यवहितमपि पाणिप्रहणमहः प्रत्यवमृत्रयते । तदर्थमेव गृष्टे [८,७]। एतदहर्विजानीयाद्यदहर्भायांभावहत
  इत्युक्तम् । एतिस्मिन्पाणिप्रहणेहिन यदेनयोर्देपत्योः प्रियं स्याक्तद्धुञ्जीयातां न तु
  नात्मार्थमिम्हपमन्नं पाचयेदिति [२,८,४] निषेधस्यायं विषय इति । प्रतिसंवत्सरं चैतत्कर्तव्यमिति । यथा चैत्रे मासे स्वातौ कृतविवाहस्यापरिसम्त्रपि
  संवत्सरं तिस्मन्मासे स्वातावेव कार्यमेवं तदेतदहरिति भवित । प्रतिमासं तु नश्चत्रागमे
  चैत्रादिभेदान्न तदेवेतिप्रतिपत्तिः । तस्मात्प्रतिवत्सरिमदं विवाहनक्षत्रे कर्तव्यं यथा
  राज्ञामिभषेकनक्षत्रमेवं हि गृहमेधिनोर्विवाहनक्षत्रमिति ॥
  - ८. एतस्मिन्नेवाहिन स्थण्डिलशायिनौ स्याताम् ॥
- ११. तस्यापचारः स्थालीपाकस्य प्रयोगप्रकारः पार्वणेन व्याख्यातः । एतदेव ज्ञापयित न सामयाचारिकेषु पार्वणातिदेशः प्रवर्तत इति । केचित्तु सर्वमेवैतत्पर्व-विषयं मन्यन्ते । तेषामुक्तो दोषः पार्वणेन व्याख्यात इति चानुपपन्नं । न हि स एव तेन व्याख्यातो भवति । श्वोभूते स्थालीपाक इति च व्यर्थम् । उपोषिताभ्यां पर्वसु कार्य इति पूर्वमेव विहितत्वान् । एतदहर्विजानीयादिति चास्य प्रयोजनं तत्पक्षे चिन्त्यम् ॥
- . १२. लोके शिष्टाचारसिद्धमेतत्कर्म नित्यं प्रतिसंवत्सरं कर्तव्यमिति शिष्टा उपिदशन्ति । अपर आह वक्ष्यमाणं कर्म शिष्टाचारसिद्धं नित्यं सार्वत्रिकं शिष्टा उपिदशन्तीति ॥

- १३. हो सप्रसङ्गादिदसुरुषते । ...... उपसमिन्ध्यादुपसमिन्धीत काष्ठैरप्रि प्रम्यास्थेत् । तत्र पुरस्तादुदम्बापवर्ग इति परिभाषितमुपदेशक्रमाच । प्राचीर्छेलाः पूर्व केसानीबाः। एवं चेदं कर्म छेखनकारणं नाम स्थण्डिखसंस्कारक्षपम् । तत्रश्च प्राचीः पूर्व दक्षिणारम्भमुदक्संस्थमाछिखेत् । अथोदीचीः पुरःसंस्थं दक्षिणारम्भमाछिसेत्। अयोदीचीः पुरःसंस्थं दक्षिणारम्भमाछिसेत्। अयोदीचीः पुरःसंस्थं दक्षिणारम्भमाछिसेत्।
- १५. ..... एतद्गृहमेधिनोरितिवचनमस्मिन्कर्माण स्वयंकर्तृत्वं स्यात्प्रयोजकत्वं मा भूदिति । अन्य आह पुर्नगृहमेधिनोरितिवचनात्पूर्वसूत्रं ब्रह्मचारिणोपि विषये सावित्र्या समित्सहस्रमादध्यादित्यादौ भवति पाके तु स्त्रिया न भवति । उपसमाधास्य- मितिलिक्कस्य विवक्षितत्वात् । आर्याः प्रयता [ २, ३, ७ ] इत्यत्र तु भवति ॥
  - १६. संबेशनं मैथुनम्। तदहनि न कर्तव्यम्॥
- १८. अन्तरालं मध्यम् । ऋत्वोरन्तराले मध्येपि संनिपातः स्याद्दार एव सकामे सित । ...... ।अनुत्रतमित्यनुवृत्तेः प्रतिपिद्धेषु दिनेषु न भवति ॥
- १९. तिद्दमनन्तरोक्तं संनिवेशनम्। तत्र ब्राह्मणवचनं प्रमाणम्। काममा विजनितोः संभवामेति [तैत्ति० सं० २, ५, १, २]॥
- २० एवकारो भिन्नक्रमः । स्त्रयुपभोगार्थं वासः स्त्रीवासस्तेन संनिपातः स्यात् । न तेन प्रक्षालितेनापि ब्रह्मयज्ञादि कृत्यम् ॥

## PATALA I. KANDIKA 2.

- १. यदि वा रेतसो रजसश्च ये लेपास्तानिद्धिर्मुदा प्रक्षाल्याचम्याङ्गानां शिरः-प्रभृतीनां प्रोक्षणं कर्तव्यम् । ऋतौ व्यवस्था यावता प्रयतो <sup>1</sup>मन्येत ॥
- ३. ततः सुखानुभवानन्तरं परिवृत्तिरिह छोके जन्म भवति तस्यां च कर्मणो यः फछशेषोननुभुक्तोंश्स्तेन जातिं ब्राह्मणादिकां विशिष्टे वा कुछे जन्म ........ वर्णे हेमादितुस्यम् । .....मेधां प्रन्थधारणशक्तिम् । प्रज्ञामर्थधारणशक्तिम् । ....।
- ४. शरीरोत्पत्तिसंस्कारा अप्यवदयापेक्षा इति दर्शयितुं दृष्टान्तमाह यथेत्यादि। चढोपोत्र द्रष्टव्यः ......॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इचितो व्यवस्था G. U<sup>1</sup>; इदुमृतुकाके G- U<sup>8</sup>

- ६. दोषपरिवृद्धाबुदाहरणमाह स्तेनेति । स्तेनः सुवर्णचोरः । अभिशस्तो व्रष्टा । स्तेनोभिशस्तो वा ब्राह्मणादिरमुध्मिँ छोके परिभिते निरये दोषफलमनुभूय तिस्मिन्वृत्ते परिक्षीणे ब्राह्मणआण्डालो जायते । शूद्राद् ब्राह्मण्यां जातआण्डालः । राजन्यः पौल्कसः । शूद्रात्क्षत्रियायां जातः पौल्कसः । प्रज्ञादित्वादण् [पा० ५, ४, ३८] । वैश्यो वैणो जायते । वेणुना नर्तको वैणः ॥
- ७. वर्णपरिष्वंसा वर्णेभ्यः प्रच्यवनं तस्यां वर्णपरिष्वंसायां यथा ब्राह्मणाद्या-अप्रदालाचा जायन्त एतेन प्रकारेण स्तेनामिशस्ताभ्यामन्ये दोषफलैः कर्मभिदीष-फलासु स्करादियोनिषु जायन्ते परिष्वंसा स्वजातिभ्रष्टाः सन्त इत्यर्थः । ते तथाव-गन्तव्या इति ॥

## PAȚALA II., KAŅDIKĀ 3.

- १. आर्यास्त्रैवर्णिकाः।.....। प्रयताः स्नानादिना शुद्धा वैश्वदेवे गृहमेधिनो-भीजनार्थे पाके । गृहमेधिनोर्यदशनीयस्येति [सू० १२] दर्शनात् । अम-संस्कर्तारः स्युरन्नं भक्ष्यभोज्यपेयादिकं संस्कुर्युः। न स्वयं नापि स्नियः॥
- २. ..... संस्कर्तारः स्युरितिबहुवचने प्रकृते वर्जयेदित्येकवचनं प्रत्येकमुपदेशार्थम् ॥
- ३. केशादीनात्मीयानन्यदीयान्वालभ्य स्पृष्ट्वाप उपस्पृशेत् । नेदं स्नानम् । किं तर्हि । स्पर्शनमात्रम् । केशालम्भे पूर्वमप्युपस्पर्शनं विहितम् [१, १६, १५]। इदं तु वचनं तत्रोक्तं वैकल्पिकं शकुदाद्युपस्पर्शनं भा भूदिति ॥
- ५. तेषां शूद्राणामन्नसंस्काराधिकृतानां स एवाचमनकरूपो वेदितव्यो यस्यात्रं पचन्ति यदि ब्राह्मणस्य हृद्यंगमाभिरद्भियदि क्षत्रियस्य कण्ठगताभिरद्भियदि वैश्वयस्य तालुगताभिरद्भिरिन्द्रयोपस्पर्शनं च भवति ॥
  - ६. .....इदमेषामधिकमार्यभ्यः॥
- ७. सहैव वाससा स्नानं कुर्युः । आर्याणां तु परिहितं वासो निधाय कौपीना-च्छांदनमात्रेणापि स्नानं भवति शूद्राणामपि पाकादन्यत्र । ..... ॥
- ९. यदि शूद्राः परोक्षमत्रं संस्कुर्युरार्थेरनिधाष्ठेतास्तदः तत्परोक्षमत्रं संस्कृतं स्वयमप्राविधश्रयेत् । अधिश्रित्याद्भः प्रोक्षेत् । तदेवंभूतमत्रं देवपवित्रमित्याचक्षते देवानामपि तत्पवित्रं किं पुनर्मनुष्याणामिति ॥

- ११. ....। विराड् विराजः साधनम्। .....।
- १३, ...... उपयोक्तरेव व्रतमध्ययनाङ्गत्वात् । अन्ये तु पत्न्या अपीच्छन्ति । उपयोगः प्रथमः प्रयोगस्तत्र पत्न्या अपि सहाधिकारं वदन्तः ॥
- १४. उत्तमेन वैहायसमिति वक्ष्यमाणस्य [२,४,८] ये भूताः प्रचरन्तीत्यस्यैक-रात्रमुपवासः कर्तव्यः ॥
- १५. बलीनां मध्ये तस्य तस्य बलेदेंशे संस्कारः कर्तव्यः। कः पुनरसौ। हस्तेन परिमार्जनमवीक्षणं च। तत्कृत्वा बलिं निवपति। न्युप्य पश्चात्परिषेचनं कर्तव्यम्। उपदेशक्रमादेव सिद्धे पश्चाद्प्रहणं मध्ये गन्धमाल्यादिदानार्थमित्याहुः। तस्य तस्येतिवचनं सत्यिप संभवे सकृदेव परिमार्जनमवोक्षणं च मा भूत्। एकस्मिन्देशे समवेतानामिप पृथक्पृथग्यथा स्यादिति।।
- १६. यत्र पच्यते स पचनः । औपासनवत औपासने विधुरस्य पचन इति व्यवस्थितो विकल्पः । अन्ये तु तुल्यविकल्पं मन्यन्ते । पड्भिराद्यैः । अप्रये स्वाहा सोमाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ध्रुवाय भूमाय स्वाहा ध्रुविक्षतये स्वाहा अच्युतिक्षतये स्वाहेत्येतैः । एते हि मन्त्रपाठे पठिताः । प्राग्विवाह-मन्त्रभ्यो विशिष्टनियमसापेक्षप्रहणत्वात्तैः सह न गृह्यन्ते । केचित्सौविष्टकृतमिप सप्तमं जुह्वति । अग्ये स्विष्टकृते स्वाहेत्योपिधहविष्येषु सर्वत्र तस्य प्रवृत्तिरिति वदन्तः । अन्ये तु सोमाय स्वाहेति न पठिनत मौविष्टकृतं पष्ठं पठित । हस्त-प्रहणं दृक्यीदिनिवृत्त्यर्थम् ॥
- १७. उभयतः पुरस्तादुपरिष्टाच परिषेचनं कर्तव्यम्। कथम् । यथा पुर-स्तादुक्तं गृद्धे [२, ३, ८,] । अदितेनुमन्यस्वेत्यादि । अदितेन्वमँस्था देव सवितः प्रासावीरित्यन्तम् । सामयाचारिकेषु पार्वणातिदेशो न प्रवर्तत इति ज्ञापितत्वाद-प्राप्तविधिरयम् । अन्ये तु परिसंख्यां मन्यन्ते परिषेचनमेव वैश्वदेवे नान्यक्तन्त्र-मिति ॥
- २०. अपरेणाग्निमग्नेः पश्चात्सप्तमाष्ट्रमाभ्यां धर्माय स्वाहा अधर्माय स्वाहे-त्येताभ्यां बलिहरणं कार्यम् । उद्गपवर्गं न प्रागपवर्गम् ॥
- २१. उदकं यत्र धीयते तदुदधानं मणिकाख्यम् । ..... । अद्भ्यः स्वाहेत्येतेन ॥

- २२. ...... ओषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा। रक्षोदेवजनेभ्यः स्वाहेत्येताभ्याम्।।
- २३. ..... गृहाभ्यः स्वाहा अवसानेभ्यः स्वाहा अवसानपतिभ्यः स्वाहा सर्वभूतेभ्यः स्वाहेत्येतैः प्रागपवर्गमित्येव ॥

### PAȚALA II., KANDIKĂ 4.

- १. शय्यादेशे कामाय स्वाहा ॥
- २. देहळीद्वारस्याधस्तादारु । तस्याधो वेदिकेत्यन्ये । अन्तर्द्वारस्य च प्रहणं तत्रान्तरित्यनेन छिङ्गेन । अन्तरिक्षाय स्वाहेति ॥
- ३. येनापिधीयते द्वारं सा पिधानी कपाटम् । तदर्गछिमित्यन्ये । तत्रोत्तरेण मन्त्रेण यदेजति जगति यच्च चेष्टति नाम्नो भागोयं नाम्ने स्वाहत्यनेन ॥
- ४. अगारस्येत्यनुवृत्तेस्तस्य यो ब्रह्मसदनाख्यो देशो व स्तृतिद्यायां प्रसिद्धस्तत्रोत्तरेदशिभः पृथिव्ये स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा दिने स्वाहा सूर्याय
  स्वाहा चन्द्रमसे स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वृहस्पतये स्वाहा
  प्रजापये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा प्रागपवर्गमेव। अपर आह मध्येगारस्येत्यत्र
  देशस्योपयुक्तत्वाद् ब्रह्मा यत्र सीदित गार्ह्योषु कर्मस्वग्नेदिक्षिणतो ब्रह्मसदनं तत्रेति ॥
- ५. अनन्तराणां बलीनां दक्षिणतः पितृलिङ्गेन स्वधा पितृभ्य इत्यनेन बिलं कुर्यात् । प्राचीनावीत्यवाचीनपाणिश्च भूत्वा दक्षिणं पाणिमुत्तानं कृत्वाङ्गुष्ठतर्जन्यो- रन्तरालेन ॥
- ६. पितृबळेरुत्तरतो रौद्रो बिलः कर्तव्यो यथा देवताभ्यस्तथा प्राचीनावीत्यवा-चीनपाणिरिति नानुवर्तत इत्यर्थः । नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहेतिमन्त्रः । तत्र यद्यपि पशुपतिलिङ्गमप्यस्ति तथापि रुद्रस्यैव विशेषणिमिति रौद्र इतिव्यपदेशो नानुपपन्नः । देवतास्मरणमपि रुद्रायेत्येव कुर्वन्ति । रुद्राय पशुपतय इत्यन्ये । केचित्तूत्तरतो मन्त्रो रौद्रो न पशुपतिदैवत्य इत्याचक्षते तेषां अते देशः प्राग्वोदग्वा पित्र्यात् ॥
- ७. ..... कुतः । धर्मभेदात् । पित्र्यस्याप्रदक्षिणं परिपेचनिमतरस्य दैवत्वात्प्रदक्षिणमिति ॥
- ८. उत्तमेन ये भूताः प्रचरान्त दिवा नक्तं बिलिमच्छन्तो वितुदस्य प्रेष्याः

तेश्यो विख् पुर्हिन्य हरामि मिथ पृष्टि पृष्टिपतिर्देदातु स्वाहे'त्यनेन वैहायसं बिछ द्यात्। तं च नक्तमेव । वैहायसमितिवचनादाकाश एव बिछरत्क्षेप्यः । न च्छिदिष्परिष्कृते देशे। ..... अपर आह । एवकारो भिन्नक्रमः नक्तमुक्तमेनैव बिछिरिति बस्यन्तराणां रात्रौ निवृत्तिः । अन्ये तूहेन दिवा बिछ हरन्ति 'बे भूताः प्रचरन्ति दिवा बिछिमिच्छन्त' इति । आश्वलायनके तथा दर्शनात् । 'दिवाचारिभ्य इति दिवा नक्तंचारिभ्य इति नक्त'मिति [आ० गृ० सू० १, २, ८-९]। ......।

- १०. बिछहरणानन्तरममं च देयं भिक्षवे ॥
- १२. ..... अन्तर्वत्नीरित्येष सिद्धे स्त्रीप्रहणं स्वस्नादीनामपि प्रहणार्थम् । अन्तर्वत्नीप्रहणं सर्वपूजार्थम् ॥
  - १३. काले वैसदेगान्ते।....।।
  - १४. ..... इतिशब्दप्रयोगादेवं धर्मज्ञा उपदिशन्ति ॥
- १७. यदि पुनरसावनधीयानोपि 'दशवर्ष पौरसख्य'मित्यादिनाभि-[१,१४,१३] वाद्यो भवति तदाभिवादनायैवोत्तिष्ठेत् ॥
- १८. राजन्यवैश्यावधीयानाविप न प्रत्युत्तिष्ठेद् ब्राह्मणः। आसनाविकं तु देयमिति॥
- २०. अथवा येस्य गृहमेधिनो दासास्ते राजकुलादाहृत्य तं शूद्रमतिथिवत्पूजयेयुः। अत एव ज्ञायते शूद्राणामतिथीनां पूजार्थं त्रीद्यादिकं प्रामे प्रामे राज्ञा स्थाप्यमिति॥
- २१. उपासने गुरूणामित्यादिना केषुचित्कालेषु यज्ञोपवीतं विहितमिह तु प्रकरणादृहस्थस्य नित्यमुत्तरं वासः कार्यमित्युच्यते ॥
  - २२. अपि वा सूत्रमेव सर्वेषामुपवीतकृत्ये भवति न वास एव।......।।
  - २३. ..... शिवं सर्वसमृद्धं भवतीति ॥
- २४. तुशब्दोवधारणार्थो भिन्नकमश्च । ब्राह्मण एव सर्वेषामाचार्यः स्मर्थते धर्मशाके । ..... ॥

## PAȚALA II., KAŅDIKĀ 5.

१. कर्मणि षष्ठी । सर्वविद्याङ्गविद्या अप्युपनिषद उपाकृत्याध्येतुमारभ्य तदह-रज्ञध्ययनं । तस्मिन्नह्रन्यध्ययनं न कर्तव्यम् । उपनिषद्ग्रहणं प्राधान्यख्यापनाथै

### बाह्यणा आयाता वसिष्ठा आयाता इतिवत् ॥

- २. अधीत्य वेदमधीत्य स्नास्यन्नित्यस्मिन्नवसर आचार्यसकाशात्सद्यो विप्रक्रमणं न कर्तव्यं नापगन्तव्यम् । प्रायेण मकारात्परिमकारमधीयते तत्राप्येष एवार्थः। इकारश्छान्दसोपपाठो वा ॥
- ४. ..... उपसंगृह्य यद्यपि तस्य चाण्डालादिस्पर्शः संभाव्यते तथापि न बीभत्समान उदकमुपम्पृशेत्। न स्नायात्। उपसंप्रहणे दा धूछिधूसरी पादौ स्पृष्ट्वा न बीभत्समान उदकमुपस्पृशेत् ततस्तं पुरस्क्वत्य गृहप्रवेशेष्ठे कृत्वा पूजा-साधनान्युपस्थाप्य यथोपदेशं गृह्योक्तमार्गेण मधुपर्केण पूजयेत् । पूजाविधानं गृद्योक्तस्यानुवादः।आसनादिषु विशेषं वक्तमाह ॥
  - ५.....तरिमर्देशान्नीच आसने गुणतोपि निकृष्ट आसीत ॥
- ६. तिष्ठित्रिति प्रह्व उच्यते म्थानयोगात् । न हि साक्षात्तिष्ठन्नाचामियतुं प्रभवति । सञ्येन पाणिना करकादिकमनुगृह्याधस्ताद्वृहीत्वेतरेण करेण द्वारमवनम्ये-त्यर्थसिद्धत्वादनुक्तम्। एवं कृत्वाचार्यमाचामयेत्स्वयमेव शिष्यः। एवं हि स धर्मयुतो भवति । आचार्ये प्रकृते पुनराचायप्रहणमातिध्यादन्यत्राप्याचार्यमाचामयन्नेव-मेबाचामयेदिति ॥
- ७. वाशव्दः ममुच्चये । अन्यमत्येवमाचामयेत् । स चेत्समुदेतः कुळशील-वृत्तविद्यावयोभिरुपेतो भवति॥
  - ८. व्यवाहितमपि स्यादित्यपेक्ष्यते । ..... ॥
- ९. ..... निःशृङ्खणं नासिकामलनिःसारणम् । अक्षेपणं भ्रविक्षेपः । छान्दसो व्हस्यः ।.....निष्ठ्यमङ्गुलीस्फाटनम् । इतिशब्दादन्यदिप स्वैरासनादि-कं वर्जयेदित्यपेक्ष्यते । एतानि मूत्रकर्मादीन्याचार्यसंनिधौ न कुर्यादिति ॥
- १०. उपस्पर्शनमालिङ्गनमाद्राणादि । भाषाः संभाषाश्चादुप्रभृतयः । एता अप्याचार्ये संनिहिते दारप्रजाविषये विस्नव्धं न कुर्यात् । ज्यादिएकं क्षायां न दोषः ॥
- १३. .....परीवादान्दोषघादानाक्रोशानश्रीलवादान्। परीवादस्य पुनः-पुनर्वचनमतिशयार्थम् ॥
- १४. परीवादाकोशांश्च वर्जयेत्। ऋग्वेद एव श्रोत्रसुखोन्ये श्रवणकटुका इति-परीवादः । तैसिरीयमुच्छिष्टशाखा याज्ञवल्कादीनि त्राह्मणानीदानींतनानीत्याकोशः॥ आप. २१

- १५. यया विद्ययाधीतया श्रुतया वा न विरोचेत न यशस्वी स्यात् तामि-त्यर्थाद्रम्यते । ..... ॥
- १७, ऋतुकाल एव वा जायामुपेयात् । ऋत्व इति रूपसिद्धिः । स्त्रीणामृतु-दिनानि षोडश । तत्र भवः काल ऋत्वयः । भवे छन्दसीति [ पा० ४,४,११० ] यत्प्रत्यय ऋत्वयवास्त्व्येति [ पा० ६,४,१७५ ] सूत्रे यणादेशो निपातितः । तत्रैव यलोपश्छान्दसः । चातुर्मास्येषु प्रयुक्तमृत्वे वा जायां नोपर्यास्त इति ॥
- १८. येन प्रकारेणागमः पाठार्थयोस्तथैव शिष्येभ्यो निर्मत्सरेण विद्या सं-प्रदेया। एवंभूते विद्यासंप्रदाने युक्तोवहितः स्यात्। ये च गृहस्थस्य नियमा अध्यापनेन्यत्र च तेष्वपि युक्तः स्यात्॥
- १९. यैः पुरुषः आस्नाव्यते बहिराकृष्यते त आस्नवाः शब्दादयो विषयाः । ते विशिष्यन्ते । त्वक्शिश्रोदरारम्भणान् । आरभ्यन्त आछभ्यन्त इत्यारम्भणाः । तत्र त्वगालम्भनाः स्वक्चन्दनादयः । शिश्रालम्भनाः स्व्युपभोगादयः । उदरालम्भना भक्ष्यभोज्यादयः । उपलक्षणं त्वगादिप्रहणम् । एवंभूतानास्नावान्मनआदिभिः पश्चिन्द्रयैः परिवृज्जानः सर्वतो वर्जयन्नमृतत्वाय कल्पते । तत्र वागिति रसनेन्द्रियमाह प्राण इति प्राणम् ॥

## PAȚALA III., KAŅŅIKĀ 6.

- २. साधुतां चेत्प्रतिजानीते साधुजन्मास्म्यमुख्य पुत्रोमुख्य नप्ता साध्वाचार श्रास्मीति पित्रैवोपानायिषि शिक्षिताचारश्चास्मि सम्यक् चार्वातेषं विधिबलेन तु बाल्य एव सर्वे दिष्टां गतिं गताः । एतस्मात्केवलमनधीतवेद इति । ततोप्रिरुपद्रष्टेत्यादिकं मन्त्रमुक्त्वा शास्तुं शासितुमध्यापयितुं धर्माश्चोपदेष्टुं प्रतिपद्येतोपक्रमेत ॥
- ३. पक्रयज्ञान्तेतिथीनेव भोजयेदित्युक्तं तत्प्रकारं वक्तुं तस्यावद्र किटिला-मनेनाह । अतिर्थिगृहानभ्यागच्छन्नमिरिव ज्वलन्नभ्यागच्छति तस्माद्भोजनादिभि-रवद्यं तर्पयितव्यः, निराशस्तु गतो गृहं वहेदिति ॥
- ४. दानीमातथिछक्षणं वक्तुं तदुपयोगि श्रोत्रियसक्षणमाह । धर्मेणेत्यादि ।

विद्यार्थस्य यो नियमः स धर्मः । तेन च वेदानां कांचन शाखामधीत्य श्रोत्रियो भवति । पुरुषस्य हि प्रतिवेदमेकैका शाखा भवति या पूर्वैः प्रतिगृहीताध्ययनानु- ष्ठानाभ्यां सा प्रतिवेदं स्वशाखा । तामधीत्य श्रोत्रियो भवति । न तु प्रतिवेदमेकैका- मधीत्य श्रोत्रियो भवतीति छोकविरोधात् । छोके हि यां कांचनैकामेव शाखामधीत्य श्रोत्रिय इति प्रसिद्धः ॥

- ५. आदितो यच्छब्दो द्रष्टव्योन्ते स इतिदर्शनात् । मध्ये श्रोत्रियळक्षणोप-देशासदुपजीवनेन सूत्रं योच्यम् । यः श्रोत्रियः स्वधर्मसंयुक्तं स्वधर्मनिरतं कुटुन्बिनं भार्यया सह वसन्तम् ।....धर्मपुरस्कार आचार्यस्यार्थे भिक्षणं धर्मस्तत्पुरस्करोतीति धर्मपुरस्कारः ।.....॥
  - ६. ....शान्तिरुपद्रवाणामभावः।....॥
- ७. ....यथावयो वयसोतुरूपं प्रत्युत्थानाभिवादनादिना समेयात्संगच्छेत। समेत्य च तस्यासनमाहारयेच्छिष्यादिभिः। तदभावे स्वयमेवाहरेत्।।
  - ८. .....बहुपादमेव पीठादिकमित्येके मन्यन्ते स्वमतं च बहुपादमपीति॥
- ९. तस्य पादौ स्वयं प्रक्षाळयेत् । द्वौ शूद्रौ प्रक्षाळयेतामित्येके मन्यन्ते । दासवत इदम् ॥
- १०. अभिषेचनं करकादिना जलावसकः। तमेकः कुर्यात्। इतरः प्रक्षाल-नम्॥
  - ११. मृन्मयेन पात्रेण तस्योदकमाहर्तव्यमित्येके मन्यन्ते। स्वयं तु तैजसेन।
- १२. यदासमावृत्तो ब्रह्मच ध्राह्याईहोषितः स्वयमेव वातिथिरभ्यागच्छिति तदा नासावुदकमाहारयेत् । नासावुदकाहरणस्य प्रयोजकः । नास्मा उदकमाहर्तव्य-मिति ॥
- १३, अत्रासमावृत्तेतिथाषध्ययनसांवृत्तिरिधकेतरस्मादितथेः । अध्ययनस्य सहिनष्पादनमध्ययनसांवृत्तिः । यः प्रदेशस्तस्यागच्छिति स तेन सह कियन्तं कंचि-त्कालं वक्तव्य इति । प्रसिद्धे तु पाठे पूर्वपदान्तस्य समोकारस्य च्छान्दसो दीर्घः ।।
- १४. ततः पादप्रक्षालनस्य सहाध्ययनस्य चानन्तरमतिथिं प्रियवचनेन सान्त्व-येत् । सान्त्वियित्वा गव्यादिभी रसैः फलादिभिभक्ष्यैरन्ततोद्भिरिप तर्पयेत्ति

¹ पूर्वपदान्तस्य समोकारस्य च छान्दसो दीर्घः। G. U.¹ which reading points to अध्ययनासांवृत्तिः

कुर्यात् । अवराध्येनेति जघन्यकरुपनां सूचयति । अद्भिरप्यन्तत इत्यर्थः । इति-शब्दादेवमादिभिरन्यैरिप ॥

- १५. आवसथो विश्रामस्थानम् । उपरिशय्या खट्वा । उपस्तरणं तूलिका । उपधानमुपबईणम् । अवस्तरणमुपरिपटः । तत्सिहतमुपधानम् । अभ्यञ्जनं पादयो-स्तैळं घृतं वा । तत्सर्वं दद्याद्भोजनात्त्रागृध्वं वापेक्षिते काळे । इतिशब्दादन्यद-प्यपेक्षितम् ॥
- १६. .....ब्रीहियवग्रहणमुपलक्षणम् । इदं भुक्तवत्सु सर्वेष्वतिथावुपस्थिते द्रष्टव्यम् ॥
- १७. भोजनकाले त्वाह उद्धृतानीत्यादि । यावन्तो भोक्तारम्तावन्त्यन्नान्युद्धृत्य पृथक्पात्रेषु कुर्यात् । स्वयं संविमागं कृत्वा तान्यन्नान्यवेक्षेत । किमिदं भूयः प्रभूतिमदं वेति विचारे प्लुतः । पूर्वं तु भाषायामित्येतद्वेक्षितम् । छान्दस एवायं प्रयोगः ॥

### PATALA III., KANDIKA 7.

- १. स एषोभिहितो मनुष्ययज्ञः । प्राजापत्यः प्रजापतिना सृष्टस्तहैवत्यो वा..... ॥
- २. योतिथीनां जाठरोग्निः स आहवर्नायः। तत्र हि ह्यते। यः कुटुम्बे गृहेग्नि-रोपासनः स गाईपत्यो नित्यधार्यत्वात्। यस्मिन्पच्यते छौकिकाग्निः सोन्वाहार्य-पचनो दक्षिणाग्निः। तत्र ह्यन्वाहार्यं पच्यते॥
  - ३. ..... अर्गन्नमिष्टमिम्होत्रादि पूर्त स्मार्त कर्म तडागारामादि ।
- ४. पय उपसेचनं यस्य तदन्नमाग्निष्टोमसंमितम्।.....आयुषश्च । वृद्धि-रुपसमस्तमपि वृद्धिरिति संबध्यते ॥
  - ५. अप्रिया उदासीना द्विषतो निषिद्धत्वात् ॥
- ६. त्रिषु कालेषु दीयमानान्यन्नादीन्यस्य यज्ञस्य प्रातःसवनादीनि त्रीणि भवन्ति । तस्मात्सर्वेषु कालेषु दातव्यिमिति ॥
- ७. यद्गन्तुमात्तिष्ठन्तमन्तिष्ठति तदुद्वस्यत्येवोद्वसानीया सास्य यज्ञस्य । प्रायेणोच्छव्दं शिष्टा न पठन्ति केवलमनुशव्दमेव पठन्ति ॥
  - ८. यत्सान्त्वयति प्रशंसति सा प्रशंसा दक्षिणा ॥

- ९. संसाधनमनुष्रजनम् ॥
- ११. इतिब्राह्मणामित्यस्य सर्घेण संबन्धः ॥
- १२. राजाभिषिक्तः क्षत्रियोसावतिथयेभ्यागतायात्मनोपि सकाशाच्छेयसीं पूजां कारयेत्पुरोहितेन ॥
- १३. .....अत्र स्वयमितिवचनादनाहिताप्रिरन्येन शिष्यादिना कारयन्नपि न दुष्यति । अभ्युद्त्य ब्रुवाद् ब्रात्य काषात्सीरितिकुशलप्रसः । ब्रेत सुकृते साध्-व्रत्यः स एव व्रास्य इतिपूजाभिधानम् । क पूर्वस्यां रात्राबुधितवानिस । व्रात्या-दकमित्युदकदानम्। त्रास्य नर्पयंस्ति,ते गार्यादिभिस्तर्णम् । अनुस्वारसकारौ छान्दसौ । क्रियाभेदास्प्रतिमन्त्रसितिशब्दः । उत्तरसर्वेषु कारेषु कर्तव्यम् ॥
- १४. म यदि होमकांछप्यामीत तदा पूरा होमादपरणामि वर्भेषु सादियत्वा ......उपांधा जपेद ब्रयात् । तत्र प्रतिमन्त्रामितिशब्दप्रयोगाद्धीभेदाच्चतुर्णां विकल्पः । समुच्चय इत्यन्य । अत्राध्यर्यजमानो वा होता स जपत्ततो जुहुयात् ॥
- १५. उद्धतेष्विति बहुवचनं सभ्याषसभ्यापेक्षम् । यस्याप्रयस्त्रयस्तस्याप्यहुते-ष्वित्यनेन सामानाधिकरण्यम् । हामा हि त्रिष्वपि मथन्ति । तेनाहवनीयहोमा-नन्तरमतिथावागतेपि बिपु होमो न कृत इति वक्ष्यमाणो विधिर्भवत्येव ।...... तस्य दोषमाथर्षणिकामां ब्राह्मणबाक्यमाह् अथर्ववेदे [१५.१२,८-११]। तद्त्र न पठितं प्रत्येतव्यम् । अस्मिम्पक्षे स्वयं होमा नियनः ॥
- १६. ....पूशिक्यां मबाँह्योकानभिजयति । द्वितीययान्तरिक्ष्यान ।...... चतुर्थ्या परावतः मुखस्य परा मात्रा येषु तानभिजयति।... ....।।
- १७. विद्यादिमा रहितोममुदेतः । स चेदितिथिरिति बुवाण आगच्छेत्तदा तस्मा आसनादिकं श्रोत्रियाय द्वामीत्येवं मनिस कृत्वा द्वात्। एवं द्दतोस्य दानं समृद्धं भवति श्रोत्रियायैष वृत्तं भवति ॥

### PRASMA PAŢALAIV., KANDIKĀ 8.

येन गुहस्थेनातिथिः कृताषमथः स्यात्कृतवामा वृत्तावामः स्यात्। द्वितीय-यान्तरिक्षाभितिवचनात्म द्वितीयादिष्यहःसु । न तं प्रत्युत्तिष्ठेत् । नाप्यासना-तप्रत्यवरोहेत्। स चेदस्मिन्नइनि पूर्वमेवाभिवादितः। अनभिवादिते त्वभिवादनाय प्रत्युत्तिष्ठेतप्रत्यवरोहेच्च ॥

- ३. आगामिभ्योतिथिभ्यो यथा गृहे न किंचिदविशिख्यते तथा गव्यादयो रसा न भोज्याः । सद्यः संपादियतुमशक्यत्वाद्रसानाम् ॥
  - ४. आत्मानमुद्दिश्याभिरूपमन्नं स्वाद्वपूपादि न पाचयेत् ॥
  - ७. एतद् गृह्यसूत्रे व्याख्यातम् [१३, १०-२०].....।
- १०. वेदाध्याय इत्यत्र विवक्षितं वेदमाह षडङ्ग इत्यादि । षड्भिरङ्गेर्युक्तो वेदोत्र गृह्यत इति ॥
- ११. छन्दो वेदस्तत्करूपयन्ति प्रतिशाखं शाखान्तराधीतेन न्यायप्राप्तेन चाङ्गकछापेनोपेतस्य कर्मणः प्रयोगकल्पनयोपस्कुरुत इति छन्दःकरूपः सूत्राणि । व्याकरणमर्थविशेषमाश्रित्य पदमन्वाचक्षाणं पदपदार्थप्रतिपादनेन वेदस्योपकारकं विद्यास्थानम् । सूर्योदीनि ज्योतीष्यिधकृत्य प्रवृत्तं शाखं ज्योतिषम् । आदिवृद्ध्यभावे यत्नः कार्यः । तद्प्यध्ययनोपयोगिनमनुष्ठानोपयोगिनं च काळविशेषं प्रतिपादय-दुपकारकम् । निरुक्तमपि व्याकरणस्यैव काल्पन्यम् । शिक्षा वर्णानां स्थानप्रयत्नादिक-मध्ययनकाछे कर्मणि च मन्त्राणामुच्चारणप्रकारं च शिक्षयति । पृषोदरादि-त्वादीर्घः । गायत्र्यादीनिच्छन्दांसि यया विचीयन्ते विविच्य झायन्ते सा छन्दो-विचितिः । एतान्यङ्गानि । अङ्गसंस्तवादङ्गत्वम् । "मुखं व्याकरणं तस्य ज्योतिषं नेत्रमुच्यते । निरुक्तं श्रोत्रमुदिष्टं छन्दांसि विचितिः पदे । शिक्षा त्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान्त्रचक्षते । उपकारकत्वाच्चोक्त उपकारः ॥
- १२. अत्र चोदयित शब्देत्यादि । शब्दार्थतया यान्यारभ्यन्ते न प्रत्यक्षादिप्रमाणगोचरतया तानि शब्दार्थारम्भणानि कर्माणि वैदिकान्यग्रिहोत्रादीनि
  कर्माणि । तेषां समाम्नाय उपदेशस्तस्य समाप्तौ स यावता प्रन्थजातेन समाप्तोनुष्ठानपर्यन्तो भवति तत्र वेदशब्दो वर्तते । वेदयित विन्दत्यनेनेति वा धर्मिमिति ।
  न च मन्त्रब्राह्मणमात्रेनुष्ठानपर्यन्त उपदेशो भवति किंतु करूपसूत्रैरिप सह तत्तश्च
  तेषामि वेदस्वरूप एवानुप्रवेशात्पञ्चैवाङ्गानि तत्र षट्संख्या विप्रतिषिद्धेति परिहरति ॥
- १३. अङ्गान्येव कल्पसूत्राणि न वेदरूपाणि पौरुषेयत्वस्मरणात् । कतिपयान्येव हि तेषु ब्राह्मणवाक्यानि भूयिष्ठानि स्ववाक्यानि । अङ्गानां च तेषां प्रधानवाचिभिः शब्देश्छन्दो वेदो ब्राह्मणमित्यादिभिर्व्यपदेशो न न्याय्य इति न्याय्यविदां
  सिद्धान्तः । ताविमौ पूर्वपक्षसिद्धान्तौ कल्पसूत्राधिकरणे स्पष्टतरं द्रष्टव्यौ । यदुक्तं
  न मन्त्रब्राह्मणमात्रेण पूर्ण उपदेश इति नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यित
  पुरुषापराधः स भवति । इदं तु भवानाचष्टां कल्पसूत्रकाराणामियं प्रयोगकरूपना

कुतोस्तीति । न्यायोपवृंहिताभ्यां मन्त्रब्राह्मणाभ्यामिति वक्तव्यं नान्या गतिः । एवं सित भवानिप यततां तादृशः स्यामिति तता मन्त्रब्राह्मणाभ्यामेव पूर्णमेव भोत्स्यत इति ॥

१४. अतिथिमागतं केनचित्प्रकारेण निराक्तत्य भोजने प्रवृत्तो यत्रगते भोजने यदवस्थाप्राप्ते भोजने स्मरेत्। धिङ् मया स निराक्तत इति। तत्रैव भोजनाद्विरम्य तिसम्बहन्युपोष्य॥

### PAŢALA IV., KAŅDIKĀ 9.

- ४. यदि तस्यान्यपरतयानुज्ञायां प्रतीभा बुद्धिन जायते । सीम्नि प्राप्तायां ततो निवर्तेत प्रतेदीर्घरछान्दसः ॥
- ७. उपेतः क्वतोपनयनोसमावृत्तः । ......तस्मात्केषुचिज्जनपदेषु भार्ययानु-पेतेन च सह भोजनमाचरन्ति । तथाह बोधायनः [ १, २, ३ ] यानि दक्षिणत-स्तानि व्याख्यास्यामः । तदनुपेतेन सह भोजनं ख्रिया सह भोजनिमिति । तस्य दुराचारत्वमनेन प्रतिपाद्यते ॥
  - ९. विहारे यज्ञकर्मणि.....।
  - १०. ये नित्या भाक्तिका भक्तार्ही वासकर्मकरादयः। .....॥
  - ११, दासो भूत्वा यः कर्म करोति स दासकर्मकरः।....॥
- १२. कर्मस्विमिहोत्रादिष्वर्जनेषु च यथा स्वयमसमर्थो भवति तथात्मानं नोपरुन्ध्यात्कुटुम्बी॥
  - १३. .... द्वात्रिंशद् प्रासा गृहस्थस्य । प्रथमार्थे द्वितीया ।.....॥

### PAŢALA V. KAŅDIKĀ 10.

- ं१. भिक्षणं याचनं तत्राचार्यादयो निमित्तम् । बुभूषी भर्तुमिच्छा । अईतो विद्यावतोप्तिहेट्स्स्विद्धिरमे योग्यस्यार्थामावे तह्रोपः ॥
- २. तत्रैवंभूते भिक्षणे याचतः श्रुतवृत्तादेकान्युक्तन्समीक्ष्य शक्त्यनुरूपमवद्यं देयमदाने प्रत्यवाधात्।

- ४. .....पुत्रादिभ्यो दीयत इति दायः। तमादत्त इति दायादस्तस्य भावो दायाद्यं दायस्वीकारः।.....॥
- ५. अन्यचान्यत्केनाष्यपरिगृहीतमारण्यमूलफलादि तेनापि जीवेदिति प्रकरणा-द्रम्यते । एतेन विधिव्योख्यातः ॥
  - ७. गवां रक्षणं गोरक्ष्यम् । भावे ण्यत्प्रत्ययः । ......॥
  - ८. .....पणमानं नाप्येतावद्यमिनि परिभाषमाणम् ॥
- १०. युद्धविषये तथा प्रतिपत्तवयं यथा तद्योगा उपायसुपिदशन्ति तस्मिन्युद्ध-कर्मणि युद्धशास्त्रे वा येषामभियोगस्ते तद्योगाः ॥
- ११. .....पराङावृत्तः पराङ्मुखः। ..... न्यस्तायुधः प्रकीर्णकेश इति विसर्जनीयं केचिद्वदन्ति सोपपाठाः। पराङावृत्त इति ङकारङ्खान्द्सः।....॥
- १२. यथाशास्त्रं गर्भाधानादिभिः संस्कारैः संस्कृताः शास्त्रेरधिगता अधिकृताः। तेषामिन्द्रियदोर्वस्यादिजितेन्द्रियतया विप्रतिपन्नानां स्वकर्मच्युतामां निषिद्धेषु च प्रवृत्तानां शास्ताचार्यादिनिवंषं प्रायश्चित्तसुपदिशेत । यथाकर्म कर्मानुरूपं यथोक्तं धर्मशास्त्रेषु ॥
- १४. स राजा पुरोहितं धर्मशाम्त्रेष्वर्थशाम्त्रेषु च कुशलं पुरोहितं गमयेद। विनीयतामसाविति॥
- १६. ततस्तान्नियमैर्घनोपवासादिभिरुपशोषयेत । बलविशेषेण बलानुरूपं वधदास्यवर्जं वधस्ताङनादिः । वधं दास्यं च वर्जायत्वा सर्वमन्यद्वन्धनादिकं कारये-द्यावत्ते मन्यरम् । चरेम प्रायश्चित्तामिति ॥

### PATALA V., KANDIKĀ 11.

- १. .....। अभिविधायाकारः ॥
- ३. आ देवप्रभेभ्यः साक्षिप्रशादिभिः शपथान्तैः सुविचितं यथा भवति तथा विचित्य निरूप्य राजा वण्हाय प्रतिपद्यतोपकमेत ॥
- ५. राजात्रामिषिक्तः। स यदि ब्राह्मणेन समेतो न भवति तदा तस्य पन्था दातव्यः क्षत्रियरप्यनिभिषिक्तरतद्र्थमेवदं वचनम । अन्यत्र वर्णज्यायसां चेति (सू०८) वक्ष्यमाणेनैव सिद्धम् ॥

This clause is omitted in G. U1.

- ६. आपदि शिष्यभूतब्राह्मणविपयमिदं शिष्यभूतेनापि ब्राह्मणेन समेत्य तस्यैव राज्ञः पन्था देयः ॥
  - ७. ..... इतिशब्दात्सर्वैः स्थिवरवालकृशादिभ्यश्च ॥
- १२. श्रोतेषु गार्ह्येषु स्मार्तेषु च कर्मन् श्रद्धा शक्तिश्च धर्मसंपःतिः पुत्रवत्वं प्रजासंपत्तिः । .....।
- १४. हि यस्मादाधाने सती विद्यमाना सहान्विता कर्माभः अवध्यतेधिक्रियते । कैः। येषामग्रिहोत्रादीनाभेतदाधानमङ्गमुपकारकं तैः। अत्र दारे सतीतिवचनान्मृते तिसमन्त्रागृध्वं वाग्न्याधानात्सत्यामि पुत्रसंपत्तौ धर्मसंपत्त्यर्थं दारप्रहणं भवत्येव । .... ॥
  - १६ मातुर्योनिसंबन्धाः कन्याया मातुलादयः। चकारात्पितुर्प्येवम्।.....।।
- १७. ..... प्रजां दुहितरं सहत्वकर्मभ्यः सह कर्तव्यानि यानि कर्माणि तेभ्यस्तानि.....प्रजासहत्बकर्मभ्य इतिपाठे प्रजार्थं सहत्वकर्मार्थं चेति ॥
  - २० ....समो दीर्घः पूर्ववत् ॥

### PAŢALA V., KAŅDIKĀ 12.

- १. .....कन्यायै गृहक्षेत्राभरणादिदानेन नासुरः॥
- २. दुहितृमतः कन्यावतः पित्रादीन्प्रोथियत्वा प्रमध्य यत्रावहेरन्स राक्षसो विवाहः ।......हौ चावरौ विवाहो शास्त्रान्तरेपूक्तौ । .....।।
- ५. ब्राह्मणस्य पाणिसमृढमुपलिप्तं संमृष्टं वा भूप्रदेशमप्रोक्षितं नाभितिष्ठेत् प्रोक्येवाधितिष्ठेत् ॥
- १०. पृथगवस्थितानामग्रीनामेकत्र संनिवापं समावेशनं न कुर्थात्। अग्रा-विमिं न प्रक्षिपेदित्यन्ये ॥
- १५. यावदङ्गानां ग्लानिर्भवति तावत्राणानायच्छेत् । प्राणवायुमाकृष्य धारयेत्। प्राणायामं कुर्यादित्येके मन्यन्ते। शक्त्यपंक्षो विकल्पः।.....॥
- १८. नियमानामु 'दङ्मुखो मूत्रं कुर्यादि"त्येवमादीनां व्यतिक्रमे चातिमतोः पाणमायच्छेदितिसर्वशेषः ॥

- २२. आदितो द्वौ गतौ । कुनखी कृष्णनखः । इयावा दन्ता यस्य स इयावदन विवर्णदन्तः। विभाषा इयावारोकाभ्यामिति [पा० ५, ४, १४४] दत्रादेशः । तस्य लोपइछान्दसः । ज्येष्ठायामनूढायां पूर्वं कनीयस्या वोढामेदिधिषुः पश्चादितरस्या वे ढा दिधिपूपतिः । ज्येष्ठे त्वकृताधाने कृताधानः कनिष्ठः पर्या-धाता ज्येष्ठः पर्नाहितः । ज्येष्ठेकृतसोमयागे कृतसोमयागः कनिष्ठः परि-यष्टा ज्येष्टः परीष्टः। अकृतविवाहे ज्येष्ठे कृतविवाहः कनिष्ठः पारैवेत्ता ज्येष्ठः परिवित्त इतिप्रसिद्धिः। यस्मिन्नगृहीतभागे कनिष्ठो भागं गृह्णाति स ज्येष्ठः परि-विन्नः किनष्टः परिविविदानः । चकारः पर्याधात्रप्रभृत्येनां समुच्चयार्थः। एतेष्वभि-निम्नुक्तादिषु योग्य उत्तरस्तिसमन्द्वादशमासादिरशुचिकरनिर्वेषो यः पूर्वमुक्तस्तत्र तत्र गरीयान्भवति पूर्वत्र पूर्वत्र लघीयां ह्रघीयान अभिनिम्नुक्ताभ्युदितयोस्त्वनन्तरोक्तं प्रायश्चित्तद्वयमपि विकल्पेन भवति ॥
- २३. यस्मिन्कौनख्यादिके लिङ्गे यत्प्रायश्चित्तमुक्तं तचारित्वा कौनख्यादिकं लिङ्गमुद्धरेदिस्येके मन्यन्ते । "अन्यत्र दाराग्निभ्य" इतिस्मृत्यन्तरम् ॥

### PAȚALA VI., KANDIKĂ 13.

- १. सवर्णा चासावपूर्वा च शास्त्रविहिता चेतिकर्मधारयः। सवर्णा सजातीया ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीत्यादि । अपूर्वानन्यपूर्वान्यस्मा अदत्ता न विद्यते पूर्वः पतिर्यस्या इति । शास्त्रविहिता शास्त्रोक्तेन विवाहसंस्कारेण संस्कृता '' सगोत्राय दृहितरं न प्रयच्छे"दित्यादिशास्त्रानुगुणा [२, ११, १५]। एवंभूतायां भायायां यथतुं गृद्योक्तन-र्तुगमनकरुपेन गच्छसो ये पुत्रा जायन्ते तेपां ''स्वकर्म ब्राह्मणस्ये"त्यादिना [२,१,४] पूर्वोक्तैः कर्माभैः संबन्धो भवतीति । गच्छथ इति थकारोपपाठः ॥
- २. उभयोर्मातापित्रोद्यिन च तेषां संबन्धा भवति । अव्यतिक्रमश्च । चेति चेदर्थे। अञ्यतिक्रमश्चेद्यदि ते मातरं पितरं च न व्यतिक्रमेयुः। व्यतिक्रमे तु दायहानिरिति। अपर आह्। उभयोरिप दायेन तेषां व्यतिक्रमो न कर्तव्यः अवइयं देयो दायस्तेभ्य इति।
- ३. अन्येन पाणिप्रहणेन तद्वती पूर्ववती । असंस्कृता विवाहसंस्काररहिता । वर्णान्तरं ब्राह्मणादेः क्षत्रियादिषु । पूर्ववत्यादिषु मैथुने सति दोपो भवति । कस्य। तयोरेव मिथुनीभवतोः ॥

Before this senence G. U<sup>1,8</sup> insert उयेष्टभार्यामुपयच्छमानः परिविक्यः... G.U.1 Om. कनिष्ठ:परिविविदान:—

- ४. तत्रेति पञ्चम्यास्त्रल् । इतराभ्योपि रश्यन्त इति [पा० ५, ३, १४] ताभ्यामुभाभ्यां पुत्र एवातिशयेन दोषवान् । तत्र पूर्वबत्यामुत्पन्नौ कुण्डगोलकौ ''पत्यौ जीवती"त्यादि [मनुः ३, १७४] । असंस्कृतायामुत्पन्नस्य नामान्तरं नास्ति किंतु दुष्टत्वमेव वर्णान्तरे जात्यन्तरम् । .....।।
- ५. "मनुः पुत्रेभ्यो दाय"भिति [२, १४, ११] दायविभागं वक्ष्यन्नन्यस्य भार्यायामन्येनोत्पादितः पुत्रः किमुत्पादियद्वराद्दोस्वित्क्षेत्रिण इतिविचारे निर्णयमाह। उत्पादियद्वरिति ॥
- ६. न केवळं ब्राह्मणमेव वैदिकीर्गाथा अप्युदाहरन्ति अथापीत्यादि । जनियतुः पुत्रः क्षेत्रिणो वा पुत्र इतिविवादे पराजितस्य क्षेत्रिणा वचनम्। एतावन्तं कालं जनकोहमिति मन्यमान इवानीमेव स्रीणामीष्यामि परपुरुपसंसर्गं न सहे। तदानीं कुत इति चेत् यदा यमस्य सादने पितृलोके जनियतुः पुत्रो भवति पुत्रकृत्यं परलोकं गतस्य जनियमुरेष न क्षेत्रिणे। सुवन्धर्मज्ञाः। उक्त एवार्थः किंचिद्विशेषणोच्यते । रेताधा बीजप्रदः पुत्रं नयति पुत्रदत्तं पिण्डादिकमात्मानं नयति प्रापयति परेत्य मृत्वा यमसादने पितृछोके तस्मात्कारणाद्भार्यां रक्षान्ति पररेत्रमा विभ्यन्तः। छान्दसो नुम् विभ्यतः। अतो यूयमप्यप्रमत्ता अविहिता भूत्वैतं तन्तुं प्रजासंतानं रक्षय । लोडर्थे लड्क्षतेत्यर्थः । किमर्थम् । वो युष्माकं क्षेत्रे परेषां बीजानि पररेतां मि मावा सः । व्यत्ययेनायं कर्मणि कर्तप्रत्ययः । माबाप्यतोप्तानि मा भूबःमोप्येरन्। कथमिति। यस्मात्सांपराये परलोके जनियतुरेव पुत्रो भवति वेत्ता परिणेता क्षेत्री त्वेतं तन्तुं कुटुम्बं मोघं निष्प्रयोजनं कुरुत आत्ममात्करोति । इतिशब्दो गाथासमाप्तौ । एतच्च क्षेत्रिणोनुज्ञानमन्तरेण पुत्रो-त्पादनविषयम्। यदा क्षेत्री रुग्णो वन्ध्यो वा सन्प्रार्थयते मम क्षेत्रे पुत्रमुत्पादयेति यदा वा संतानक्षये विधवां नियुक्षते यथा विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रे सत्यवतीवाक्या-द्वचासेनोत्पन्नः पुत्रः । उभयारिप पुत्रो भवति बीजिनः क्षेत्रिणो द्वचामुष्याथणश्च भवति । तथा चाचार्य एवाह् [श्री० सू० १, ९, ७] ! ''यदि द्विपिता स्यादेकैक-स्मिन्पिण्डे हो हाबूपलक्षये दिति। ....।।
- ७. यदि पूर्ववत्यादिपु मेथुने दोषः कथं तर्हि ऋतुभरद्वाजौ व्यत्यस्य भार्ये जग्मतुर्विमष्ठश्चाण्डालीमक्षमालां प्रजापतिश्च स्वां दुहितरम् । तत्राह । दृष्ट इत्यादि । सत्यं दृष्टीयमाचारः पूर्वेषां । स तु धर्मव्यतिक्रमो न धर्मो गृह्यमाण- कारणत्वात् । ...... ॥

¹ क्षेत्रे सत्यवस्यामृत्पन्न G. U¹,-G, U.s has a lacuna.

² उचथ्यभरद्वाजो G. U3.

- ९. तदिति 'नपुंसकमनपुंसकेने'त्येकशेष एकवद्भावश्च । तं व्यतिक्रमं । तश्च तेषां साहसमन्वीक्ष्य दृष्ट्वा स्वयमि प्रयुक्जानोवर इदानींतनः सीदित प्रत्यवैति । .....।।
- १०. दानमहणेन विक्रयोपि गृह्यते त्यागसाम्यात् । क्रयधर्म इति च प्रतिमहस्यापि महणं धर्ममहणात्स्वीकारसाम्याच । अपत्यस्य दानप्रतिमहक्रयविक्रया न कर्तव्याः । द्वाद्शविधेषु पुत्रेषु दत्तकीतयोरिप मन्वादिभिः पठितत्वान्नायं सामान्येन प्रतिपेधः किंतु ज्येष्ठपुत्रविषयः । एकपुत्रविषयः स्वीविषयो वा । तथा च विसष्ठः "न ज्येष्ठं पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा स हि संतानाय पूर्वेषां न स्त्री पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वान्यत्रानुङ्गानाद्वर्षः । पुत्रं प्रतिमहण्यन्वन्धृनाद्व्य राज्ञे निवेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याद्वतिभिर्त्तुत्वाद्र्रवान्धवं संनिक्ष्ट्यमेव प्रतिगृह्णीया दिति । विश्व-जिद्याने च सर्वस्वदाने गवादिवदपत्यं न देयं विक्रयस्तु सर्वत्र निषद्धः । तन्नोप-पातकेषु याज्ञवत्क्य [३. २३६] आह "नास्तिक्य मित्यादि । वहवृच्चत्राद्वाणेपि द्यनःश्रेपाख्याने दृश्यते [ ए० त्रा० ७,१५ ] "स ज्येष्ठं पुत्रं निगृह्णान जवाचे"-त्यादि । पुत्रप्रकरणेपत्यशव्दोपादानमिष ज्येष्ठपुत्रविषयं तस्य हिङ्गं न पतन्त्य-नेन्त्यपत्यमिति । "ऋणमित्मन्दंनयत्यमृतत्वं च गन्द्वित पिता पुत्रस्य जातस्य पद्यचेज्ञीवतो सुखं मिति [ वसिष्ठ० १७, १ ] ॥
- ११. आर्षे विवाहे दुहितृमते दानं कचिद्वेदे श्रूयते तस्माद् दुहितृमते रथेन साकं गवां शतं देयं तच दुहितृमान्मिश्रया क्र्यान्मिश्या कुर्यात । मा देवानां मिश्रया कर्मभाग"मिति [अथर्वसं० ४, ३९, ९] श्रूयते । मिश्र्या कुर्यादिति कोर्थः । वरायैव पुनर्दचादिति । तदितं दानं कान्यं कामनिमित्तं यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवन्तीति (१,१२.८)। ऋषितुल्याः पुत्राः स्युरिति । तत्रश्च धर्मार्थं न क्रयार्थम् । यस्तु तस्यां विवाहिकयायां क्रयशब्दः कवित्समृतौ हर्यते स संस्तृतिमात्रं द्रव्यदानकान्यात्र मुख्यकयत्वप्रतिपादनार्थम् । कृतः । हि यस्माद्धमदिव हेतोः संबन्धो दंपत्योरिति । "आर्पे दुहितृमते मिश्रुनौ गावौ देया"-वित्यत्राप्येष एव न्यायः । अत्र मनुः [३,५४]। एतच दानं क्रयधर्मश्चापत्यस्य न विद्यत्त इत्यस्य व्यभिचारिनवृत्त्यर्थमृक्तम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Vāsistha Dharma S'āstra XV. 3.6, where these Sūtras occur with a good many variants.

## PAŢALA VI. KAŅDIKĀ 14.

- १. अथ दायाविभागः एकधनेत्यादि । एकेन प्रधानेन केनचिद्धनेन गवादिना ज्येष्ठं पुत्रं तोषियत्वा तृप्तं कृत्वा जीवन्नव पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्समम् । आत्मना परस्परं च तेषां सामान्याभिधानात् ऋमागतं स्वयमर्जितं ऋषादीन् वर्जयित्वा । क्रीबादिग्रहणं च जात्यन्धादीनामुपलक्षणं यथाह मनुः [ ५, २०१ ]। ''अनंशो क्रीबपतिसौ जात्यन्धविधरौ तथा उन्मत्तजडमुकाश्च ये च फेचित्रिशिनद्रयां इति। अन्धादीनां पुत्रसद्भावे ते त्वंशहराः। एवम्नमत्तपतितौ। वृत्त्यनिमित्ते क्षीबादयस्तु भतेव्याः । अथ विभागकालः स्मृत्यन्तरवद्याद् माह्यः । अत्र नारदः । [ १३, ३ ] "मातुर्निवृत्ते रजिस प्रतासु भगिनीपु च निवृत्ते चापि ग्नणात्पितर्युपरतस्पृह"इति। यदा च पुत्र(णां पृथग्धर्मानुष्ठामे शक्तिशद्धे भवतः सोपि कालस्त समाद्धर्यो पृथक्-क्रिये"ति [ मनु० ५,१११ ] दर्शनात । जीविन्नितिवचनं जीवन्नेवावदयं पुत्रान्धि-भजे देप धर्म इतिप्रतिपादनायान्यथा तदनर्थकमजीवतोप्रसङ्गात् । स्मृत्यन्तरे तु स्वयमार्जिते पितुरिच्छया विषमविभागा दर्शितो न स धर्म्य इत्याचार्यस्य पक्षः। भार्याया अप्यंशो न द्शितः । आत्मन एवांशस्तस्या अपीति मन्यते । वक्ष्यति च ''जायापत्योर्न विभागो विद्यत" इति । केचित्तु पितुद्वीवंशावित्याद्दः । ''द्वावंशौ प्रति-पद्यत विभजन्नात्मनः पिते 'तिदर्शनात । अयमप्याचार्यस्य पक्षो न भवति । यथा पुत्राणामेक एवांशः सभार्याणां तथा पितुरपीति । अथ वा पुत्राणामेवांशसास्यम । आत्मनस्वाधिकयेपि न दोपः। अत्र हारीतः 'पिताप्रयणः पुत्रा इतरे प्रहाः। यदाप्रयणः स्कन्देदुपद्स्येदितरेभ्योपि गृह्णीयादि"ति । विभागादृर्ध्वं पित्रोर्जीवनाभावे प्त्रभागेभ्यो प्राद्यमित्युक्तं भवति । इति जीवद्विभागः ॥
- २. अथ मृत कुटुम्बिन तद्धनगितमाह पुत्राभावे य इति । पुत्राभाव इतिवचनात्मत्सु पुत्रेपु त एव गृह्णीयुः । अविदेशपात्तसम् । तत्र नारदीये विदेशपः । "यिन्छिष्टं प्रीतिदायभ्यो दत्वण पेतृकं च यत् भ्रातृभिस्तिद्धभक्तन्यमृणी स्यादन्यथा पिते"ति । कात्यायनस्तु "भ्रात्रा पितृन्यमातृभ्यां कुटुम्बार्थमृणं कृतं विभागकाले देयं तिद्विधिभः सर्वमेव त्वि"ति । अत्र याज्ञधन्यः [ २, १२३ ] "पितुरूध्यं विभज्ञतां माताप्यंशं समं हरे"दिति । अत्र योज्ञधन्यः "पुत्रैरेव सह वृत्तिः स्या"दिति । तथा च मनुः [ ९,३ ] "पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने पुत्रस्तु स्थिवरे भावे न स्त्री स्वातन्त्रयमहैती"ति । एवं मातुरप्यभावे तद्धनं भर्तकुल्लब्धं स्वयः

 $<sup>^{1}</sup>$  तदत्र नारदोक्तम् ।  $C,\ U^{1};\$ तत्र सूक्तं  $\ G,\ U.^{3}$ 

मर्जितं च पुत्रा अप्रताश्च वृहितरः समं गृह्णीयुः 'स्त्रीधनं तदपत्यानां दुहिता च तदंशिनी अप्रता चेत्समूढा तु छभते मानमात्रक"मिति बृहस्पतिः। प्रितृकुललब्धं चाप्रत्ता एव तृहितरः। 'भातुस्तृ यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सं" इति मनुः [५, १३१]। अथ प्रता दुहितरः पुत्राश्च ''जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च मनाभयं इति मानवमेव [९,१५२]। अत्र व्यासः " असंस्कृतास्तु ये तत्र पैतृकादेव ते धनात् संस्कार्या भ्रातृभिज्येष्टैः कन्यकाश्च यथाविधी"ति। अत्र क्रमविवाहे बृह्स्पतिः "ब्रह्मक्षत्रियावेट्शूद्रा विप्रोत्-पन्नास्त्वनुक्रमात् चतुिक्षद्वचेकभागेन भजेयुस्ते यथाक्रमम् "। मानवे च स्पष्ट-मुक्तं [ ५, ९५३ ] '' सर्वं वा रिक्थजातं तद्दशधा प्रविभष्य तु सम्यग्विभागं कुर्वीत विधिनानेन धर्मवित् चतुरांशान्हरेद्विप्रस्थीनंशान्क्तियासुतः वैश्यापुत्रो हरेद् द्वयंशमंशं शूद्रासुतो हरे"दिति । यस्य तु ब्राह्मणी वन्ध्या मृता वा तस्य क्षत्रियादिसुतास्त्रिद्धचेकभागाः। यस्य त्वेकस्यामप्येकः पुत्रः म सर्वमेव हरेत् शूद्रापुत्रवर्जं यथाह देवलः 'आनुलोम्यैकपुत्रस्तु पितुः सर्वस्वभाग्भवेत् निपाद एकपुत्रस्तु विप्रस्वस्य नृतीयभाक् द्वौ सकुल्यः सापिण्डो घा स्वधादाता स्वयं हरे"दिति । निपादः पारशवः । क्षेत्रविषये बृहस्पतिः "न प्रतिप्रहभूर्देया क्षत्रियादि-सुताय वै यद्यप्यस्य पिता दद्यान्मृते विप्रामुतो हरेत् शूद्रो द्विजातिभिजीतो न भूमेर्भागमहिति यजातावाप्नुयात्सर्वमिति धर्मो व्यवस्थितः।" याज्ञवल्कयः [२, १३३-१३४] 'जातो हि दास्यां शूद्रेण कामतोंशहरो भवेत् मृते पितरि कुर्युस्तं भ्रातरस्त्वर्धभागिन मिति । भार्याविषये विष्णुः [१८, ३४] 'भातरः प्त्रभागानु-सारिभागहारिण्यं इति । अत्र ''ओरलपुत्रिकाबीजक्षेत्रज्ञाः पुत्रिकासुतः पौनर्भव-श्च कानीनः सहोढा गृढसंभवः दत्तः क्रीतः स्वयंदत्तः कृत्रिमश्चापाविद्धकः यत्र कचोत्पादितश्च पुत्राख्या दश पञ्च च। अनेनैव कमेणेषां पूर्वाभावे परः परः पिण्डदोंशहरश्चेति प्रायेण स्मृतिप् स्थितिः। तत्रौरसो धर्मपत्नीजः ''मवर्णापूर्वशास्त्र-विहिताया"मिति पूर्वमुक्तः । गौतमः [२८,१८] ''पिनोत्सृजेत्पुत्रिकामनपत्योप्पि प्रजापतिं चेष्ट्वास्मदर्थमपत्यमिति मंबाद्ये"ति । बृहस्पतिः "एक एवौरसः पिच्ये धने स्वामी प्रकीर्तितः तत्तुस्या पुलिका प्रोक्ता भर्तव्यास्त्यितरे स्मृताः"। अत्र मनुः [९,१३४] ''पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोनुजायते समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठ-ता नास्ति हि म्बिया" इति । याज्ञवहक्यः [२,१२७] "अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत-पादितः सुतः उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मत" इति । अयमेवोत्पाद-यितुर्बीजजः क्षेत्रजस्तु क्षेत्रिणः। वृहस्पतिः "पुत्रोथ पुत्रिकापुत्रः स्वर्गप्राप्तिकरावुसौ। रिक्थे पिण्डाम्बुदाने च समाँ संपरिकीर्तिता"विति । काइयपः "सप्त पौन-

भवाः कन्या वर्जनीयाः कुलाधमाः व चा दत्तः मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला उदकं स्पार्शिता या च या च पाणिगृहीतिका अग्निं परिगता या च पुनर्भप्रसवा च ये"ति । कात्यायनः ''क्टीबं विहाय पतितं या पुनर्रुभते पतिं तस्यां पौनर्भवो जातो व्यक्तमुत्पादकस्य सं इति । मनुः [४,१३२] "पितृवेदमनि या कन्या यं पुत्रं जनयेद्रहः तं कानीनं बदेन्नाभ्रा बोद्धः कन्यासमुद्भव" इति । नारदः [१३, १७] ''कानीनश्च सहोढश्च गूढायां यश्च जायते तेषां वोढा पिता ज्ञेयस्ते च भागहराः पितु"रिति । वसिष्ठः [१७,२३] "अप्रत्ता दृहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धन"मिति। अनूढायामेव मृतायां मात्तामहस्य पोत्रः । अन्यथा बोद्धः पुत्रः । मनुः [५,१७३] 'था गर्भिणी संस्क्रि-यते ज्ञाताज्ञातापि वा सती वोढ़: म गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायत कस्य मः म गृहे गृहमुत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः। दत्तः पूर्वमेवोक्तः । पैठीनिः ''अथ दत्तकीतकृत्रिमपुत्रिकाप्त्राः परपरिग्रहण आर्षेयेण जातास्तसंहतक्छीना द्वयामुख्णायणा भवन्ती"ति । मनुः [५,१८२]। ''भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेरपुत्रवान्भवेत् सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत्। इति दत्तस्वीकारः । भ्रातृपुत्रेषु सत्सु तेष्वेवको श्राह्य इत्युक्तम् । [ मनु० ५,१७४, १७६,७७,१६९,१७१] "क्रीणीयाद्यस्तु पुत्रार्थं मातापित्रोर्थमान्तकात् स क्रीतकः सुतस्तस्य सहशोसहशोपि वा मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात् आत्मानं स्पर्शयद्यस्य स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः सदृशं तु प्रकुर्वात गुणदोपविवर्जितं पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञयस्तु कृत्रिमः । मातापितृभ्यामुल्मृष्टं तयोर्म्यतरेण वा यं पुत्रं प्रतिगृह्णीयाद्पविद्धः स उच्यतं इति ॥ सर्व एते सजातीयाः " सजातीयेष्वयं प्रोक्तम्तनयेषु मया विधि"रितियाज्ञवल्कयवचनात् [ २, १३३ ]। विष्णुः [१५२७] "यत्र कचनोत्पादितश्च द्वादश " इति । याज्ञवल्क्यः [२, १३२] " पिण्डदों शहरश्चेपां पूर्वाभावे परः पर" इति । मनुः [ ५, १८४ ] " श्रेयसः श्रेयसोभावे पापीयात्रिक्थमहती"ति । नारदः [ १३, ४९ ] " क्रमादेते प्रवर्तन्त मृते पितरि तद्धने ज्यायमा ज्यायमोभावे जघन्यस्तद्वाप्नुया " दिति । देवलः ''सर्वे ह्यनौरसस्यैते पुत्रा दायहराः स्मृताः औरसे पुनम्तपन्ने तेष् ज्यैष्ठचं न तिष्ठति तेपां सवर्णा ने पुत्रास्ते तृतीयांशभागिनः शेषास्तुमुप-जीवेयुर्यासाच्छादनसंभृता " इति । मनुः [ ५, १६४ ] "षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैनकाद्धनात् औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वे"ति। बृह्यप्रितिः ''क्षेत्रजाद्याः सुतास्त्वन्ये पञ्चषट्सप्तमागिन" इति । हारीतः 'विभजिष्यमाण एक-विंशं कानीनाय दद्याद्विंशं पौनर्भवायकोनविंशं द्वयामुष्यायणायाष्ट्रादशं क्षेत्रजाय

सप्तदश पुत्रिकापुत्रायेतरानौरसाये"ति । वसिष्ठः "पुत्रं प्रतिप्रहीष्य"न्निति प्रक्रम्य ''तिसंभिश्चेत्प्रतिगृहीत औरस उत्पद्येत चतुर्थभागभा''गिति [वा०ध०शा० १५,९]। एवमेतेषु शास्त्रेषु विद्यमानेषु पुत्रेषु यदाचार्येण पूर्वमुक्तं ''तेषां कर्मभिः संबन्धा दायेनाव्यतिक्रम "श्चेति [१३,१--२] तद्धर्भपत्नीज पुत्रे स्ति क्षेत्रजादीनां समांशहरत्व-प्रतिषेधपरं वेदितव्यम् । अथाविभाज्यम् । अत्र मनुः [ ५, २०८ ] ''अनुपन्न-निपतृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जितं स्वयमीहितलव्धं तन्नाकामो दात्मह्ती"ति । कात्यायन: "नाविद्यानां तु वैद्येन देयं विद्याधनात्काचित् समविद्याधिकानां तु देयं वैद्येन तद्धनं परभक्तप्रदानेन प्राप्तविद्यो यदान्यतः तया प्राप्तं तु विधिना विद्याप्राप्तं तदुच्यतं इति । व्यासः 'पितामहपितृभ्यां च दत्तं मात्रा च यद्भवत् तस्य तन्नापहर्तव्यं शौर्यभार्याधनं तथे 'ति। याज्ञवल्क्यः [२, ११९] ''क्रमाद्भ्या-गतं द्रव्यं हतमभ्युद्धरेन यः दायादेभ्यो न तद्दशाहिद्यया छव्धमेव च"। [ मनुः ९,२००] । "पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत् न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते । व्यामः "साधारणं समाश्रित्य यत्किचिद्वाहनायुधं शौर्यादिना-प्रोति धनं भ्रातरस्तत्र भागिनः तस्य भागद्वयं देयं शेषास्तु समभागिन" इति। इति पुत्र-दायविभागः। तदभावे तु ''मृतस्य यः प्रत्यासन्नः सिपण्डः स दायं हरेते"ति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । '' लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः सप्तमः पिण्डदस्तेपां सापिण्ड्यं साप्तपौरुष भिति सपिण्डलक्षणम् । तेषु यो यः प्रत्यासन्नः स गृह्णीया-दिति । भार्यां तु रिक्थमाहिणः सिपण्डा रक्षेयुरित्याचार्यपक्षः । श्रयते हि [तौति ० सं०६,५,८,२,] "तस्मात्स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादी"रिति । मनुरिप "निरिन्द्रिया अदायादाः स्त्रियो नित्यमिति स्थिति रिति । अत्र सिपण्डाद्यभावे वृहस्पतिः ''अन्यत्र त्राह्मणात्कितु राजा धर्भपरायणः तत्स्त्रीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः अन्नार्थं तण्डुलप्रस्थमपराह्ने तु सेन्धनं वसनं त्रिपणकीतं देयमेकं त्रिमासतः एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनं वसनस्याशनस्यैव तथैव रजकस्य च धनं व्यपोह्य यच्छिष्टं वायादानां प्रकल्पयेत् । धूमावसानिकं श्राव्यं संध्यायां स्नानतः पुरा²। वसनाशनवासांसि विगणय्य धवे मृत" इति। व्यासः ''द्विमाहस्रः परो दाय: स्त्रियै देयो धनस्य तु यच्च भन्नी धनं दत्तं यथाकाममवाप्नुयात् पणानां हे सहस्रे तु यस्य परिमाणं स द्विसाहस्रः । एप एव परो दायः स्त्रियो नाधिक इति । एतत्प्रभूते धने ज्ञातयश्च न रक्षेयुरिति-शङ्कायाम् । ''पत्नी दुहितरश्चेवे"त्यादि [ या०घ०शा० २,१३५ ] यानि पत्न्या

<sup>1</sup> Compare Manu ix, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ब्राह्मं सभायां स्नाततः पुरा G, U¹; शाष्यं सभाष्यां स्नानतः पुरा G. U.<sup>8</sup>.

दायप्राप्तिपराणि तान्यप्येवमेव द्रष्टव्यानि। गोतमस्तु पुत्राभावे पत्न्याः सपिण्डादि-भिः समांशप्रहणमाह [ २८, २१ ]। "पिण्डगोत्रर्षिसंबन्धा रिक्थं भजेरन् स्नी चानपत्यस्ये"ति । अस्यार्थः । "अनपत्यस्य रिक्थं पिण्डसंबन्धाः सपिण्डाः प्रत्यासन्न क्रमेण भजेरन्। तद्भावे गोत्रसंबन्धाः सगोत्राः। तद्भाव ऋषिसंबन्धाः समान-प्रवराः स्त्री च पत्नी च । अत्र स्त्रिया सह सपिण्डा भजेरंस्तदा तैरेकमंशं गृह्णीयात् । ततश्च ''पितुरूध्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरे"दिति [या०ध०शा० २,१२३]। सिपण्डादिभिः सह प्रहणमुक्त"मिति । वयमप्येतमेव पक्षं रोचयामहे । अत्र पितारे आतारिच सोदर्ये जीवति सोदर्यो आता गृह्णीयादित्येके । तथा च शङ्कः । "अपुत्रस्य स्वर्यातस्य भ्रातृगामि द्रव्यं तद्भावे मातापितरौ लभेयातां पत्नी वा ज्येष्ठे"ति॥ देवलः । ''ततो दायमपुत्रस्य विभजेरन् सहोदराः बुल्या दुहितरो वापि ध्रियमाणः पितापि च सवर्णा भ्रातरो माता भार्या चेति यथाक्रम मिति। याज्ञवरूयः [२,१३,८-९] "संसृष्टिनम्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः दद्याच्चापहरेच्चांशं जातस्य च मृतस्य च अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत् असंसृष्ट्यपि चा-दयात् संसृष्टी नान्यमातृजः"। अत्र सोद्यं इतिविशेषवचनात् "पत्नी दुहितर"श्चेत्यत्र भ्रातृप्रहणं भिन्नोदरविषयमपि प्रत्यासत्त्यतिश्यात् पितैवेत्याचार्यस्य पक्षः । तद्भावे भाता सोदर्यः । तद्भावे तत्पुत्राः । तद्भावे भिन्नोद्राः । तद्भावे पितृव्य इत्यादि द्रष्टव्यम् । मात्रादयोपि स्त्रियो जीवनमात्रं लभेरन्निति ॥

- ३. तदभावे सिपण्डाभाव आचार्यो दायं हरेत् तस्याप्यभावेन्तेवासी हरेत्। हत्वा तदर्थं धर्मकृत्येषु तटाकखननादिषूपयोजयेत्। वाशब्दात् स्वयं वोपयुङ्जीत ॥
  - ४. दुहिता वा दायं हरेत् पुत्राभाव इत्येके। अनन्तरोक्तविषय इत्यन्ये ॥
  - ५. सर्वम्रहणाद् बन्धूनां सगोत्राणां चाप्यभावे ॥
- ६. एक एवं मन्यन्ते ज्येष्ठ एव दायहर इतरे तसुपजीवेयुः सोपि तान् पितेव परि-पालयेत् । तथा च गोतमः [२८,३] ''सर्वं वा पूर्वजस्येतरान् बिभृयात् पितृव"दिति॥
- ७. कचिदेशे सुवर्णादि ज्येष्ठस्य भाग इत्याह भूमौ जातं भौमं धान्यं कृष्णं माषादि । कृष्णायसामित्यन्ये ॥
  - ८. रथः पितुरंशो गृहे च यत् परीभाण्डमुपकरणं पीठादि तदपि।
  - ९ं भार्यायास्तद्धृतोलंकारोंशो ज्ञातिभ्यः पित्रादिभ्यश्च यहब्धं धनं तच्चेत्येके॥
- १० ज्येष्ठो दायाद इति (सूत्र० ६) यदुक्तं तच्छास्त्रेर्विप्रतिषिद्धं विरुद्धं येन विरुद्धं तद् दर्शयति।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The passage तदापस्त्री सह तै°—राचामहे is found in G. U.¹ alone. आप. २३

- ११. पुत्रेभ्य इतिबहुवचननिर्देशादिवशेषेण श्रवणमत्र चोद्यम् ॥
- १२. अथापि ननु चेत्यर्थे । ज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययन्ति पृथक्कुर्वन्ती-त्येकवच्छ्यते । यथैक एव ज्येष्ठो दायादस्तदनुरूपमपि श्रूयत इति परिहरति ॥
- १३. अथापीति परिहारोपक्रमे। पश्चनां मध्येजाश्चावयश्च जातिभेदेपि सह चरन्ति। रेभा शोभा। इह तु तद्वत्युपचारः। स्नातकस्य मुखं कुण्डलादिना शोभते। इवशब्दो वाक्यालंकारे। श्रोत्रियस्य स्नीकामतमत्वमाचार्यकुले चिरकालं ब्रह्मचारिवासात्। यथैतानि वाक्यानि दृष्टार्थमात्रमनुवदन्ति न किंचिद् विद्धति तथा तस्माज्ज्येष्ठं पुत्रीमत्यादिकमपीति न्यायविद् आहुः। न च केवलमयमेवानुवादः। किं तर्हि "मनुः पुत्रेभ्य" इत्ययमप्यनुवाद एव।।
- १४, हिशब्दो हेतो । यस्मादेतावनुवादो न कस्यचिद् विधायको तस्माद् ये धर्मयुक्ताः पुत्राः सर्व एव ते भागिनः ॥
- १५. यस्तु ज्येष्ठोप्यधर्मेण द्रव्याणि प्रतिपादयति विनियुङ्क्ते तमभागं कुर्वीत जीवद्विभागेपि तस्मै भागं न दद्यात्। ऊर्ध्वं विभागेपि भ्रातरः। अपिशब्दात् किमुतान्य-मिति ज्येष्ठस्य प्राधान्यं ख्याप्यते ॥
- १६-१७ जीवन पुत्रेभ्य इत्यनेन भार्याया भागो न दर्शितः । तत्र कारणमाह जायापत्योरिति स्पष्टम् । तस्मात् पाणीत्यादि । कर्मार्थं द्रव्यं जायायाश्च न पृथक् कर्मस्वधिकारः । किंतु सहभावेन ''यस्त्वया धर्मश्च कर्तव्यः सोनया सहे"ति-वचनात् । तत्र किं पृथग्द्रव्येणेति ॥
- १८-१९. पुण्यपस्लेषु स्वर्गादिष्विप तथा सहत्वमेव। 'दिवि<sup>2</sup> ज्योतिरजरमारभेता"-मित्यादिभ्यो मन्त्रलिङ्गभ्यः। द्रव्यपरिप्रहेषु द्रव्यार्जनेष्विप तथा सहत्वमेव। तत्र पतिरर्जयित जाया गृहे निर्वह्वीति योगक्षेमावुभयायत्ताविति द्रव्यपरिप्रहेपि सहत्वम्। तदेवोपपादयति॥
- २०. हि यस्माद् भर्तुः प्रवासे सित नैमित्तिके दाने छिन्दत्पाणि दद्यादित्यादिके दाने कृते भार्याया न स्तैयमुपिदशन्ति धर्मज्ञाः । यदि भर्तुरेव द्रव्यं स्यादेव स्तेयम्। नैमित्तिक इतिवचनाद् विषयान्तरे स्तेयं भवत्येव । एतदेव द्रव्यसाधारण्येपि दंपत्योर्वेषम्यं यत् पतिर्यथेष्टं विनियुङ्के जाया त्वेतावदेवेति । न च पत्युः स्वयमर्जितस्य विनियोगे जायाया अनुमस्यपेक्षा स्वतन्त्रत्वात् । स्वतन्त्रो ह्यसौ यथा राजा राष्ट्रे । अत एव भार्यायाः स्तेयशङ्का न भर्तुः ॥

¹ इ्त्यनेन दंपत्यो सहभावो दर्शितः। G, U.¹--

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. U. adds: स्वर्गादिष्वपि स्रह्त्वमेव दिवि उयोतिरजरम। रभेते त्यादि द्रध्यपरि-प्रहेषु विनियुक्ति।

## PAȚALA VI., KANDIKA 15.

- १. ज्येष्ठो दायाद इत्यादिकं शास्त्रविप्रतिषेधादप्रमाणमित्युक्तम् । एतेन देशधर्माः कुलधर्माश्च व्याख्याताः। शास्त्रविप्रतिषिद्धा मातुलसुतापरिणयादयोप्रमाणं विपरीताः प्रमाणमिति ॥
- २. मातुर्योनिसंबन्धा मातुलादयः पितुश्चा सप्तमात् पुरुषात् संबन्धाः सपिण्डाः।....।।
- ४. ये च तान् बालान् मृतान् हरिन निर्हरिन तेप्युदकोपस्पर्शनं कुर्युरिति। एवमाचार्यस्य पक्षः ॥
- ५. भार्या पत्नी परमगुरव आचार्यमातापितरः संस्था मरणम्। भार्याय संस्थितायां परमगुरूणां च संस्थायां सत्यां न केवलमुदकोपस्पर्शनम् । किं तर्हि । अपरेद्युरा तस्मात्कालाद्भोजनम् ॥
- ७.-९. प्रकीर्य केशान् पांसूनावपन्ति । एकवासमः । दक्षिणामुखा दक्षिणां दिशं निरीक्षमाणाः । सक्चदुनमज्योदकादुर्त्तीर्य तीर उपिवशान्ति दक्षिणामुखा एव। एवं त्रिरेवमुक्तेन प्रकारेण त्रिरुपमज्ज्योपविशेयुः । ततस्तत्प्रत्ययं तेषां मृतानां भार्या-दीनां यथा प्रत्ययो भवति मह्ममुदकं दत्तिमिति तथोदकमुत्सिक्चन्ति त्रिरित्यनुवृत्तेः । आचारात् पित्र्यत्वाचोभाभ्यां हस्ताभ्यां तिलमिश्रम्। एकोत्तरवृद्धिः। भरद्वाजगोत्राय यज्ञशर्मण एतत् तिलोदकं ददामीतिप्रयोगः । उत्सिच्याप्रतीक्षाः पृष्ठतोनिरीक्ष-माणा याममेत्य गृहं प्रविरय। अनेन बहिरिदं कर्मेति गम्यते। यत् स्त्रियः कर्तव्य-माहुरग्न्याज्यस्पर्शनगवालम्भनादीनि । एतत् प्रथमेहिन द्वितीयादिष्वहरहरञ्जलि-नैकोत्तरवृद्धिरैकादशाहादिति पितृमेध उक्तं द्रष्टव्यम् ॥
- ११. एकान्तेपि विधिप्रतिषेधानुसारिणः शुचयस्तान् मन्त्रवतोधीतवेदान् सर्वकृत्येषु श्रौतेषु गार्ह्येषु स्मार्तेषु सर्वकर्मसु सर्वेषु पित्र्येषु च भोजयेत्।.....।।
- सप्तम्यर्थे तसिल् देशः प्रयागादिः कालः सूर्यप्रहणादिः शौचं कुच्छादिपरिसमाप्तिः । सम्यक् समीचीनः प्रतिप्रहतिः ''तुल्यगुणेपु वयोवृद्धः श्रेया"-नित्यादिः। .....।
  - १३. .....यसमाद्वोद्धत्यात्रं न दीयते न तद् भोक्तव्यम् ॥
  - १४. यद्यद् भक्ष्यमाणं पद्यतो लालोत्पद्यते तत् धारम्। .....॥
  - अवरान्नं कुलित्थादि तत्संसृष्टान्नस्य होमो न विद्यते ॥
- अथ यस्यैवंविधमेव भोज्यमुपस्थितं तस्य कथं होमस्तत्राह । अहविष्य-स्येति । औपासनात् पचनाद्वामेरदीचीनमुख्णं भस्मापोद्य तस्मिन् भस्मिनि जुहुयात् ।

वैश्वदेवमन्त्रेरेषोहविष्यस्य होमः। तदेवं क्रियमाणं हुतं च भवति। अहवनार्थनि-वृत्तेः। अहुतं चाग्नौ भवति भस्ममात्रत्वात्।......... अपर आह। यान्यहिव-ष्याणि व्यञ्जनान्यहरहर्भोज्यानि तेषामेव संस्कारो न सकुच्च होममन्त्रक इति॥

- २२. उपनयनादर्वाङ् नाप्रयता इत्यपरं दर्शनम् ॥
- २४. उपनयनमिप परामृशतस्तच्छब्दस्य निष्ठाशब्दसामानाधिकरण्यात् स्त्रीिळङ्गता सा निष्ठा तदुपनयनमवसानमनिधकारस्येति ॥
- २५. अस्मिन्नर्थे स्मृतिरिप भवति 'प्रागुपनयनात् कामचारवादभक्षो हुताद् व्रह्मचारी".....इति गोतमः (२,१-३)॥

## PAȚALA VII., KANDIKĀ 16.

- १. मासिकश्राद्वाविधित्सया तस्य प्ररोचनार्थोयमर्थवादः प्रस्तूयते । .....॥
- २. तादर्थ्य एपा चतुर्थी प्रजानां निःश्रेयसार्थम्। निःश्रेयसा चेतिपाठे छान्दसो यकारस्य चकारः। अपर आह्। छान्दसो लिङ्गव्यत्ययः। प्रजानिःश्रेयसं चास्य कर्मणः फलमिति॥
- ३. तत्र श्राद्धकर्माण पितरः पितृपितामहप्रापितामहा देवताः ब्राह्मणास्तु भुञ्जाना आह्वनीयकृत्ये वेदितव्याः । त्रीणि श्राद्धे करणानि होमो ब्राह्मणभोजनं पिण्डदानं चेति । तत्र भोजनस्य प्रधानतरत्वख्यापनार्थीयमर्थवादः ॥
  - ४. तदिदं कर्म मासे मासे कर्तव्यम्। वीप्सावचनाद् यावज्जीविकोभ्यासः॥
  - ५. अपरपक्षस्य यान्यहानि तेष्वपराह्नः प्रशस्ततरः ॥
  - ८. .....तस्यापत्ये प्रजासंताने स्त्रीप्रायं प्रायेण स्त्रियो भवन्ति ।
  - ९. पुत्रा जायन्ते । अचोराः पुत्रा भवन्ति ॥
  - १०. वृत्ताध्ययनसंपत्तिर्ब्रह्मवर्घसम्॥
- १२. पुमांस एव भवन्ति बहवश्च भवन्ति । न चानपत्यः प्रमीयते । जीवत्स्वेव पुत्रेपु संनिहितेपु च स्वयं स्त्रियते न तेपु मृतेपु न देशान्तरं गतेपु नापि स्वयं देशान्तरं गत इति ॥
  - १४. कर्षः कृषिः। राद्धि सिद्धिः॥
  - १७. व्यवहारो वाणिज्यं शास्त्रपरिज्ञानं वा ॥

¹ अर्थिनिवृत्ते: G. U.¹; भावार्थे निमित्ते G. U.8

- २०. त्रयोदशे बहवः पुत्रा मित्राणि च भवन्ति । अपत्यानि दर्शनीयानि भवन्ति किंतु ते पुत्रा युवमारिणो युवान एव म्रियन्ते ॥
- २५. धर्मार्जितं यद् द्रव्यं तीर्थे पात्रे च प्रतिपन्नं तेनापि तथा तीत्रतरा पितृणां प्रीतिद्राधीयांसं च कालामिति ॥
  - २६. उत्तरत्र मांसप्रहणादिहापि मांसस्यैव प्रहणम्। .....।
- २८. एतेन माहिषेण मांसेनान्येषामि प्राम्याणामजादीनामारण्यानां शशादीनां मांसं मेध्यं व्याख्यातं पितृणां प्रीतिकरमिति । मेध्यप्रहणं प्रतिषिद्धानां मा भूदिति ॥

### PAȚALA VII., KAŅDIKĀ 17.

- १. खड्गचर्मोपस्तरणेष्वासनेपूपविष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दत्तेन खड्गमांसेनानन्त्यं कालं पितृणां प्रीतिभवति । आनन्त्यमितिपाठे स्वार्थे प्यञ् ॥
- ४. .....सृष्ट उत्साहवान् । सृष्टश्चेद् ब्राह्मणवधेहत्वापीति [गो० घ० शा० २२, ११ ] दर्शनात् । वृत्तिसर्गता न येषु क्रम इत्यत्र सर्ग उत्साहः । ...... कीदशान् । ब्रह्मविद आत्मविदः । योन्यादिभिरसंबन्धान् ..... मन्त्रसंबन्धा ऋत्विजो याज्याश्च । अन्तेवासिसंबन्धाः शिष्याचार्याश्च ॥
- ६. एतेन सोदर्येणान्तेवासिनो बहुवचनिर्नेद्शात् पूर्वत्र निर्दिष्टा योन्यादि-संबन्धाः सर्व एव व्याख्याताः । अन्येषामलाभे समुदेता भोजियतव्या इति ....॥
  - ८. परस्परं भुञ्जतेस्यामिति संभोजनी । अधिकरणे ल्युट् । ...... ॥
- एतद् व्याचष्ट इहैवेत्यादि । संभुञ्जती परस्परभोजनस्य निमित्तभूता दक्षिणा श्राद्धदानिकया गृहाद् गृहं गत्वेहैवेह लोके नश्यतीत्यर्थः॥
- १०. ..... यो वयोवृद्धः स तावद् प्राद्यः। तत्रापि यो द्रव्येण कृश ईप्स-श्रीप्समानश्च भवति स प्राद्यः। यद्वा वयोवृद्धो द्रव्यकृशोपि। द्रव्यकृशोप्यवृद्धोपीति द्वयोस्तु समवाये यथा रुचिरिति॥
- . ११. श्राद्धदिनात् पूर्वेद्युरेव ब्राह्मणेभ्यो निवेदितव्यं श्वः श्राद्धं भाविता तत्राहवनीयार्थे भवाद्भः प्रसादः कर्तव्य इति ॥
  - १२. ..... अद्य श्राद्धिमिति ॥
- १३. तृतीयमामन्त्रणमाह्यानं भोजनकाले सिद्धमागम्यतामिति तत्र तृतीयं भवति॥

- १४. न केवलमेव निवेदनमेव त्रिभेवति । किं तर्हि । यच्च यावच्च श्राद्धे क्रियते तत् सर्वत्र त्रिरावर्त्यमित्येके मन्यन्ते । अत्र पक्षे होमभोजनिपण्डानामप्यान् वृत्तिस्तिस्मन्नेवापराह्ने ॥
- १६. सर्वेषु श्राद्धेषु त्रिष्विप वृत्तेषु समाप्तेषु सर्वतस्त्रयाणां श्राद्धानां य ओदनशेषस्ततः समवदाय शेषस्य प्रासवरार्ध्यं प्राश्रीयात् । यथोक्तं गृद्धो [८,९]
  "उत्तरेण यजुषा शेषस्य प्रासवरार्ध्यं प्राश्रीया"दिति । तत्र प्रयोगः पूर्वेद्युर्यथा निवेदनं
  तद्धदपरेद्युःप्रातभोजनकाल आमन्त्रण ततो होमादिपिण्डदानान्तमेकैकमपवर्ष्यं
  ततः सर्वतः समवदाय "प्राणे निविष्टोमृत"मितिमन्त्रेण [तैत्ति० आर० १०,३४,१]
  प्राशनमिति ॥
  - १७. प्रागुद्धो विभजते हंसः क्षरादकं यथा। विदुषां शब्दासिद्ध्यर्थं सा नः पातु शरावती॥

इति वैयाकरणाः । तस्याः शरवत्या उदक्तीरवासिन उदीच्यास्तेषां वृत्तिराचार आसनेषूपविष्टानां ब्राह्मणानां हस्तेपूदपात्रानयनम् । उदपात्रादर्ध्यपात्रादप आदायार्घ्य-दानिमिति । "पितिरदं तेर्ध्यं पितामहेदं तेर्ध्यं प्रिपितामहेदं तेर्ध्यं पितामहेदं तेर्ध्यं प्रिपितामहेदं तेर्ध्यं मितिमन्त्रा आश्व-छायनके [गृ० सु० ४, ७, १०] । यद्यप्युदीच्यवृत्तिरित्युक्तं तथापि प्रकरणपाठ-सामर्थ्यात् सर्वेषामेव भवति ॥

- १९. अथ ब्राह्मणाः काममित्यादीत्यतिसृजेयुरनुजानीयः। तैश्चातिसृष्ट उद्धरेज् जुहुयाच्च । उद्धरणं नाम ब्राह्मणार्थे पकादन्नादन्यस्मिन् पात्रे प्रथक्करणम्॥
- २०. श्वभिरितिवहुवचनाद् प्रामसूकरादीनां तादृशानां प्रहणम्। अपपात्राः पतितादयः प्रतिलोमादयश्च ......।।
- २१. श्वित्रः श्वेतकुष्ठी शिपिविष्टः खळतिः। विवृतशफ इत्यन्य। परतल्प-गामी यः परतल्पं गत्वाकृतप्रायश्चित्तस्तस्य प्रहणम्। आयुधीयपुत्रः क्षित्रियवृत्ति-माश्रितो य आयुधेन जीवित ब्राह्मणस्तस्य पुत्रः। शूद्राद् ब्राह्मण्यामुत्पन्नश्चाण्डालः। न तस्य प्रसङ्गः। ब्राह्मणान् मन्त्रविद इत्युक्तत्व।त्। तस्मादेवं व्याख्येयम्। क्रमविवाहे शूद्रायात्मुत्पाद्य पश्चाद् ब्राह्मण्यामुत्पादयति तस्य पुत्रः शूद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्या-मिति। स हि पिता शूद्रः संपन्नः। श्रूयते हि "तज्जाया जाया भवित यदस्यां जायते पुन"रिति .....॥
- २२. ''मधु वाता ऋतायत'' इतित्र्यृचस्त्रिमधुः। तत्र हि प्रत्यृचं त्रयो मधुशब्दाः। इह तु तद्ध्यायी पुरुषस्त्रिमधुः। त्रिसुपर्ण'श्चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशे"त्यादिक-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Omitted in G. U.<sup>1,8</sup>.—<sup>2</sup> व्रतगूद G. U.<sup>1</sup>.—

स्त्यृवः । अन्ये तु तैतिरीयके [ आर० १०, ४८-५० ] "ब्रह्ममेतु मा"मित्यादयरत्रयोनुवाका इत्याहुः । तत्र हि "य इदं त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्या"दिति
श्रूयते । पूर्ववत् पुरुषे वृत्तिः । नाचिकेतोभिर्वह्मीषु शाखास्वभिधीयते तैत्तिरीयके
कठविह्मषु शतपथ इति च तं यो वेद मन्त्रब्राह्मणेन सह स त्रिणाचिकेतः । नाचिकेतानुवाकांस्त्रीनित्येके । विराजानुवाकाध्यायीत्यन्ये । प्राणापानेत्यादि । अश्वमेधः पुरुषमेधः
सर्वमेधः पितृमेध इति चत्वारो मेधास्तद्ध्यायी चतुर्मेधः । चतुर्णा यज्ञानामाहर्तेत्यन्ये ।..... ज्येष्ठसाम तळवकाराणां प्रसिद्धम् । "उद्गु त्यं" "चित्र"मित्येतयोगीतं
तद् गायतीति ज्येष्ठसामगः । ज्येष्ठसामिक इतिपाठे ब्रीह्मादित्वात् ठञ् ... ।
अनूषानपुत्रस्त्रैविद्यपुत्रः श्रोत्रियपुत्र इत्यपि पठन्ति । तदादरार्थं द्रष्टव्यम् । ......
वेदाध्यायीत्यस्याप्यन्त इति शब्दं पठन्ति सोपपाठः । एतेन पञ्चामी अविभक्तिकपाठो व्याख्यातः ॥

- २३. श्राद्धकर्मण्यारब्धे कारणाद् विलम्बे मध्ये यद्यादित्योस्तामियात् तदा श्राद्ध-शेषं नक्तं न कुर्वीतापरेद्युर्दिवैव कुर्वीतेति ॥
  - २४. पूर्वेद्युर्निवेदनप्रभृत्या पिण्डनिधानान्मध्ये कर्तुर्भोजनप्रतिषेधः ॥
- २५. अनन्तरमन्यत्र राहुद्शनादिति पठन्ति । न च नक्तमित्यस्यापवादः । राहुद्शने नक्तमिप कुर्वीतेति । उदीच्यास्त्वेतत् प्रायेण न पठन्ति तथा च पूर्वैने व्याख्यातम् । प्रत्युत न च नक्तमित्येतत् सोमग्रहणविषयमिति व्याख्यातम् । पठ्यमानं तु न च नक्तमित्यस्यानन्तरं पठितुं युक्तम् ॥

### PAŢALA VI. KAŅDIKĀ 18.

- १. विलयनं नवनीतम्। अरुपं यस्य दश्नो हस्तादिना मथनमात्रं न जलेन मिश्रणं तन् मथितम्।....मांसमप्रतिषिद्धमपि।...।।
  - २. कृष्णधान्यं कृष्णमाषादि कृष्णकुलित्थादि न कृष्णत्रीह्यादयः। .....॥
  - ३. अहविष्यं कोद्रवादि .....।
- थ. .....अच्छायोपग इतिच्छायामनुपगच्छन्। स्थानासनिकः स्थानासन-वान् दिवा स्थानं रात्रावासनं न कदाचिच्छयनम् । एतद्विलयनाद्यारभ्यानन्तरोक्तं व्रतं संवत्सरं चरेत्। एतद् व्रतमष्टाचत्वारिंशद्वर्षसाध्येन ब्रह्मचारित्रतेन संमितं सदृशं यावत् तस्य फलं तावदस्यापीत्याचक्षते धर्मज्ञाः। न केवलं स्मृत्यादिकमेव

<sup>1</sup> बेब्राध्यायीत्यस्यानन्तरमिति शब्दं पठन्ति । G.U. 1,8.--

प्रयोजनिमिति । अपर आह । विलयनं मिथतिमत्यादिकं व्रतान्तरं स्मृत्यादिकमस्य । अधोनाभीत्यादिकं तु संमितं व्रतामिति च । तच्च ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य च भवति तथा च बोधायनः ''अष्टाचत्वारिंशत्संमितिमत्याचक्षेते तस्य संक्षेपः संवत्सरः तत् संवत्सरव्रतमनुव्याख्यास्यामः । स यदि ब्रह्मचारी स्यान्नियमेन प्रतिपद्येत । अथ यद्यब्रह्मचारी स्यात् केशदमशुलोमनखानि वापियत्वा तीर्थं गत्वा स्नात्वे"त्यादि ॥

- ६. .....अन्नं संस्कुर्वन्ति । शुचय इतिवचनमाधिक्यार्थमार्याः प्रयता इति पूर्वमेव [२,३,१] प्रायत्यस्य विहितत्वात् ॥
- १३. तेषां संवत्सरस्याह्मामुत्तममहः समाप्तिदिनं तिसमँहोहेन छोहितवर्णना-जेन श्राद्धं कार्यम् । दृश्यते चास्मिन्नर्थे छोह्शब्दः । ''छोह्स्तूपरो मवत्यप्यत्र तूपरः कृष्णसारङ्गो छोहितसारङ्गो वे"ति । चमकेषु [वाज ० संहि० १८, १३] च भवति ''श्यामं च मे छोहं च म" इति ॥
- १४. मानं धिष्ण्यं वेदिका दृश्यते हि मिनोतेरिसमन्नर्थे प्रयोगः । अप्रे-णाप्नीध्रं चतुरस्नं विमिन्वति पुरस्तादुन्नतं पश्चान्निनतमिति । तस्यैव चायमुपमर्गरिहत-स्य प्रयोगः । तन्मानं कारयेत् कर्मकरैः प्रतिच्छन्नं च तद् भवीत तिरस्कारिण्यादि-ना । इदमपि प्रामाद् बहिरेव ॥
- १७. अत ऊर्ध्व मासिश्राद्धं क्रियतां वा माकारि। अकरणेपि न प्रत्यवाय इति॥

### PAȚALA VIII., KANDIKĂ 19.

- १. .....गौराणां सर्षपाणां संबन्धीनि चूर्णानि कर्मकरैः कारवेत्। कारयित्वा तैश्चूर्णैः पाणिपादौ मुखं कर्णौ च प्रक्षाळयेत्। प्रक्षाल्य चूर्णशेषं प्राश्नीयात्।
  प्रास्येति पाठे प्रास्येद्विकिरेत्। एतत् तावत् प्रतितिष्यं विशेषकृत्यं परं तु प्रत्यहं कर्तव्यम्। प्राश्य च यदसौ वातो नातिवात्यधो नातीत्य वाति तदासनस्ताद्दगासनो भुज्जीतेति वक्ष्यमाणेन संवन्धः तत्र वस्तस्याजिनमासनं स्यादिति प्रथमः कल्पः।
  वाग्यतो दक्षिणां दिशमिभमुखो भुञ्जीत।।
  - २. .....तस्मान् मातृवता नैतद् व्रतं कार्यम् ॥
- ३. चमु भक्षणे। यत्र चम्यते स चमसो भोजनपात्रं स औदुम्बरस्ताम्रमयः सुवर्णेन मध्येळंकृतः प्रशास्तः प्रशस्तो भोजने॥

- ४. न चान्येन कर्तुः पित्रापि तत्र पात्रे भोक्तव्यम् । अभिधा त्वर्थानु-वादिनी । भोक्तव्य इतिपुंक्लिङ्गपाठेप्येष एवार्थः ॥
  - ५. ....संनयन् पिण्डीकुर्वन्॥
  - ७. भोजनपात्रं सच्येन पाणिना न विमुक्चेत् ॥
- ८, विमुक्चेद् वा। किनर्थमिदम्। यावता प्रकारान्तरं न संभवति। सत्यम्। "प्रक्रमात् तु नियम्यत" इतिन्यायेन य एव प्रकारः प्रथमे भोजने स एवान्तादनु- ष्ठातव्य इति तदर्थमिदम्॥
  - ११. पाणिरत्र दक्षिणः ॥
- १५. तेन ''सर्पिष्मता ब्राह्मणं भोजये"दित्यादा [२,२०,३] ब्राह्मणो भूत्वा न भुञ्जीत । अनुदेश्यानि च पितृभ्यो देवताभ्यश्च संकरिपतानि न भुञ्जीत ॥
- १६. उत्तराच्छादनमुपिरवासस्तेन यज्ञोपवीतं कृत्वा मुर्जीत । नारा भोजने ''अपि वा सूत्रमेवोपवीतार्थ" [२,४,२२] इत्ययं कल्पो भवतीत्येके । समुचय इत्यन्ये ॥
  - १९. .....इतिशब्दाचान्यदेवं युक्तम्।
- २०. मघासु च पूर्वपक्षेपि श्राद्धविधानेन सर्पिर्मिश्रमसं श्राद्धणान् भोजयेत्॥

### PATALA VIII., KANDIKA 20.

- १. येनोपायेनोपयोजियतुं शक्नुयादभ्यङ्ग उद्वर्तने भक्ष्ये भोज्ये चेति तेनोपायेन मासिश्राद्धे तिल्लानां द्रोणंद्रोणमुपयोजियत् । तन्नैकैकस्य ब्राह्मणस्य द्रोणं-द्रोणमुपयोजियतुमशक्यत्वात् समुदितानुपयोजियत् । द्रोणंद्रोणमितिवीप्सावचनं प्रतिमासिश्राद्धमुपयोजनार्थमिति केचित् । अन्य एवंभूताः प्रवला यत्नेनान्विध्य भोजियतव्या इति ॥
  - ५. द्वितीये तिष्ये प्राप्ते द्वौ भोजयेदन्यत् समानमेवा तृतीयात् ॥
- ७. ......ब्राह्मणभोजनं चाभ्युचयेन भवति । चतुर्थप्रभृति चत्वारः पञ्चम-प्रभृति पञ्चेत्यादि ॥
  - १०. आत्ततेजांसि तक्रवाजिनादीनि नोपभुञ्जीत ॥
- १६. पर्वसंधीनां स्फोटनानि च वर्जयेवकारणात् । कारणं श्रमवातादि । वादन-स्फोटनानीतिसमासपाठ एष एवार्थः ॥

- १८. एकश्चशब्दोनर्थकः । केचिन्नेष पठन्ति । धर्माविरुद्धा ये द्रव्यपरिम्रहा-स्तेषु योक्तोत्पादियता स्यात् ॥
  - १९. तीर्थं गुणवत् पात्रं यज्ञो वा । ....।।
- २०. यन्ता नियन्ताप्रदाता । अतोर्थे यन्ता वा स्या<sup>द्</sup> यतः पुरुषादप्रदानेपि भयं न स्यात् । भयसंभवे तु पिशुनादिभ्यो देयम् ॥
  - २१. अर्थप्रदानप्रियवचनानुसारादिभिर्मनुष्याणां संप्रहणशीलः स्यात् ॥

# PAŢALA IX., KANDIKĀ 21.

- १. .....इतिशब्दः परिसमाप्त्यर्थः। एतावन्त एवाश्रमा इति चतुर्णामेवोप-देशेपि चत्वार इतिवचनं 'ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यक्षाविधानाद् गार्हस्थ्यस्ये"ति [गो० ध० शा० ३, ३६] स्मृत्यन्तरोक्तं मा प्राहीति ॥
  - २. ....। क्षेममभयपदम् ।....।
- ४. अनृत्सर्गदछान्दसो दीर्घः । विद्याया अनुत्सर्गोपि सर्वेपामाश्रमाणाम् । तस्मादाचार्यकुळे वासः समानः ॥
  - ५. प्रत्याश्रमं यानि कर्माणि विहितानि तानि बुद्ध्वा । ..... ॥
  - ७. अथानन्तरं परिव्राजो धर्मा उच्यन्ते ।.....!।
- ८. अत एव ब्रह्मचर्याश्रमादेव ब्रह्मचर्यवानविष्ठुतब्रह्मचर्यः प्रव्रजित प्रव्रच्यां कुर्याद् यदि तत्रैव पककषायो भवति श्रूयते च ''ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद् गृहाद् वा वनाद् वेति यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजे"दिति च । अत एवेतिवचनाद् गृहस्थाश्रम-प्रविष्ठस्य तत्परित्यागेनाश्रमान्तरप्राप्तिराचार्यस्यानभिमतंव ठक्ष्यते। तत्रायमभिप्रायः। दारपरिष्रहे सित ''यावज्जीवमिप्रहोत्रं जुहुया"दितिश्रुत्या विरुध्यते स्व कथं परिव्रजेदिति। तस्मात् सत्यपि वराग्यं काम्यकर्मपरित्यागेन नित्यानि नैमित्तिकानि च कुर्वन् प्रतिषिद्धानि च वर्जयन् गृहस्थ एव मुच्यत इति। तचाह् याज्ञवन्क्यो ''न्याया-र्जितधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोतिथिप्रियः श्राद्धकृत् सत्यवादी च गृहस्थोपि विमुच्यत" इति। अथ योनाहिताप्रिस्तस्य विरक्तस्य मुन्याश्रमप्रवेशे को विरोधः। ऋणश्रुतिविरोधः। 'जायमानो वे ब्राह्मणिस्निभिक्रणवाच् जायते ब्रह्मचर्यणिपिस्यो यज्ञेन देवेस्यः प्रजया पितृस्य" इति। मनुरपि [६, ३५] ''ऋणानी त्यादि। मोक्षो मोक्षाश्रमः। नन्वेवं ब्रह्मचर्यादिप प्रव्रच्या नोपपद्यते। अथ तत्र ''यदहरेय विरजेत् तदहरेय प्रव्रजे "दितिश्रस्या यक्तं प्रविज्ञतं तदा विरक्तस्य गृहस्थस्यापि युक्तं भविष्यति स्मर्यते च ''प्राजापत्या"मित्यादि [मनु० ६, ३८] तथा यो गृहस्थो वृद्धो मृतमार्यः पुनर्दार-

कियायामसमर्थस्तस्यापि युज्यते प्रब्रज्या। तस्माद् "यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजे"-दित्येष एक एवांशः प्रव्रज्यायाः। सर्वमन्यद्विरक्तस्येति युक्तम् । एवकारस्तु सूत्रे श्रुत्यनुरोधेनोक्तो यथा "गृहाद् वा वनाद्" विति ब्रुवाणेव श्रुति "ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजे"दित्याह तथेति ॥

- १०. ..... शर्न सुन्तं वैषयिकं तदस्य नास्तित्यशर्मा ।..... इहार्थाः कृष्याद्यः परलोकार्था जपद्योभादयो यस्य न सन्ति सोनिहोनसुत्र इत्युक्तः। एवंमृतश्चरेत् । नैकस्मिन् श्रामे द्वयहमपि वसेत् । अत्र गोतमः [ ३, २१ ] न द्वितीयामपर्तु रात्रि यामे वसेत् ॥
  - ११. यत् परेम्कं परित्यक्तमयाग्यतया ।....।।
- १२. सर्वेरेद वासोभिः परिमोक्षमेक उपदिशन्ति न किंचिदिप वासो बिभू-यात्। नम्न एव चरेदिति। अपर आह सर्वतो विधितो निषेधतश्चास्य परिमोक्ष-मेके ब्रुवत इति न किंचिदस्य कृत्यं न किंचिदस्य वर्ज्यमिति।
  - १३. .....आत्मानमध्यात्मपटलोक्तमन्विच्छेदुपासीतेति ।....।।
- १४ आत्मिन बद्धेवगते सित तदेव ज्ञानं सर्वमशुभं प्रक्षाल्य क्षेमं प्रापयित । स्मर्यते च ''यथैधांसी''त्यादि [ भगवद्गीता ४. ३७]। तदिदं निराकरोति ॥
- १५. यान्येव यतेरवद्यं कर्तव्याकर्तव्यप्रतिपादनपराणि शास्त्राणि तैरेतद् विप्रतिषिद्धम्। तत्र मनुः [६,८] "क्रुध्यन्त"मित्यादि। अतो यतिमेव प्रकृत्य यानि कर्माणि विहितानि तानि कर्तव्यानि यानि च निषिद्धानि तानि वर्जनीयानीति। बुद्धे क्षेमप्रापणभित्येतत्पक्षविरुद्धभाह्।।
- १६. आत्मविधमात्रेण चेत् क्षेमं प्राप्येत तदेहैव शरीरे दुःखं नोपलभेत ज्ञानी न चैतदिस्त न हि ज्ञानिनां मूर्धाभिषिक्तंमन्यमानोषि क्षुधा दुःखमेव तावत्क्षणमात्र-मिष सोढुं प्रभवति । कथं तिही तत्त्वज्ञानमात्रेण दुःखं नानुभूयत इत्यस्ति शास्त्रम् । "अशरीरं षा वसन्तं प्रियाप्रिय न स्पृशतः" "तरित शोकमात्मवि"दितिश्रुतिरिहैव विशोकत्वं ज्ञातं तद् विरुध्यते । तत्राह्रं॥
- १७. 'तत्त्वज्ञाने ज्ञातेपि दुःखक्षयाभावाद् दुःखक्षयो येन साधनेन भवति तदन्यत् परं ज्ञानोत्पत्तेरनुष्ठेयमस्तीति व्याख्यातम् । परलोकभवं दुःखमेतेनैव व्याख्यातम् । न स्वैरचारिणां निवर्तत इति तस्मात् स्वकमिभरपरिपककषायः श्रवणमनननिदिध्यासनैः साक्षात्कृतात्मस्वरूपः प्रतिषिद्धेषु कटाक्षमप्यानिक्षिपन्नष्टाङ्गयोगनिरतो

¹ G. U. omits all from कथं तिह to तत्राह.— ² G.U. omits all from तस्व-ज्ञाने to ज्याख्यातम्।

मुच्यत इति। अत्र बोधायनः [२,१८,१] "एकदण्डी त्रिदण्डी वे"ति। गोतमोपि [३,२२] मुण्डः शिखी" वेति॥

- १९. प्रकर्षेण व्रजत्यपुनःप्रवेशाय वनं प्रतिष्ठत इति तथा च गोतमः [३, ३३] ''प्रामं च न प्रविशे"दिति । गतमन्यदुत्तरं च ॥
- २१. कः पुनरेकोग्निः। न तावदौपासनोब्रह्मचारित्वात् । तस्माङ्गौकिकेमौ
  यथापूर्वं सायंत्रातः सिमधमादध्यादित्येषोथों विवाक्षितः। अपर आह । "श्रामणकेनाग्निमाधाये"ति गोतमः। श्रामणकं नाम वैखानसं सूत्रं तदुक्तेन प्रकारेणैकोग्निराधेयस्तिस्मिन् सायं प्रातरिप्नकार्यमिति । तथा च वोधायनः [२, ११, १४–१५]
  "वानप्रस्थो वैखानसशास्त्रसमुदाचारेणे"त्यादि । अन्यद् गतम् ।

### PAȚALA IX., KAŅDIKĀ 22.

- ३. मूळादिभिः स्वयंगृहीतैः कंचित् काळं वर्तियत्वान्ततोन्ते प्रवृत्तानि स्वयमेव पतितान्यभिनिश्रयेदितिवक्ष्यमाणेन संबन्धः । तान्यभिनिश्रित्य तैर्वर्तयेदिति ॥
  - ४. .....तत आकाशमित्यभिनिश्रयेन्न किंचिद् भक्षयेदिति....॥
- ५. संयुज्यते संश्रीयत इति संयोगः। तेषां मूलादीनां मध्य उत्तरमुत्तरं समा-श्रियमाणं फलतो विशिष्टमिति द्रष्टव्यम्॥
- ६. अथेति पक्षान्तरोपन्यासे । पूर्वं ब्रह्मचर्यादेव वनप्रवेश उक्त एके त्वाचार्या-स्तस्यैव वानप्रस्थस्यानुपूर्व्यं कर्मण्युपदिशन्ति ॥
- ९. ... आस्मन् पक्षे 'प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं परित्राज" इत्युक्तेन प्रकारेण [ मनुः ६. ३८ ] श्रोताग्रीनात्मनि समारोप्य श्रामणकेनाग्निमाधायैकाग्निभवेत्॥
  - १०. .....इदं सकुटुम्बस्येकािकनश्च समानम् । एकािकन एवेत्यन्य ॥
  - ११. यदा शिलोञ्छवृत्तिर्जातात अर्ध्वं न किंचिदपि प्रतिगृह्णीयात् ॥
  - १४. सर्ववर्णाश्रमसाधारणमेतत् तथा चोत्तरत्र तस्य प्रहणम् ॥
  - १५. काजमपि वास्यादिबदुपकरणाविशेपो दारुमयः॥
  - १६. .....इतराणि भार्यायै दत्त्वारण्यमवतिष्ठेताश्रयेदिति ॥
  - १७. प्रतीक्षातिथिपूजा ।....॥
- १८. येषु दर्शपूर्णमासादिषु पुरोडाशा विहिता गृहस्थस्य तेष्वस्य तत्स्थाने चरवः कार्याः ॥
- १९. सर्वं कर्मकाण्डं साङ्गप्रधानमुपांशु भवति पारायणब्रह्मयज्ञाध्ययनेन सह । तद्यपुपांशु कर्तव्यमिति ॥

२०. उपांशुवचनादेव सिद्धे पुनर्वचनमाभिमुख्यप्रतिषेधार्थम् । तेनारण्यस्था यथा नाभिमुख्येन शृणुयुस्तावदुपांश्रिति ॥

### PAȚALA IX., KANDIKĂ 23.

- १. इदमेकाकिनो वानप्रस्थस्य। भूयांसं नियमिच्छन्न सस्यं संचिनुयात्।...॥
- निरूपिता आश्रमाः। अथेदानीं तेषामेव उक्षप्रतिपक्षरूपेण प्राधान्य-मप्राधान्यं च निरूप्यते ॥
- ४. ''अष्टाशीतिसहस्राणि गृहस्था ऋत्रयः प्रजामीषिरे प्रजानिष्पत्तिमभ्य-नन्दन् । ते अर्यम्णो यो दक्षिणेन पन्था दक्षिणायनभागस्तं प्राप्य च्छान्दोग्योक्तेन धूमादिमार्गेण गत्वा पुनरपीह संभूय इमशानानि भेजिरे मरणं प्रपेदिरे जायस्व म्रियस्वेत्यादिजीवभावमापेदिर" इति गृहस्थानां निन्दा ॥
- ५. ये तु प्रजापतिं नाभ्यनन्दंस्त उत्तरायणार्चिरादिमार्गेण गत्वामृतत्वम् । विभक्तिव्यत्ययः। अमृतत्वाय हि कल्पते । वचनव्यत्ययः । कल्पन्ते समर्थाः संपद्यन्ते ॥
  - ७. अथाप्यपि च तेषामूर्ध्वरेतसां संकल्पादेव सिद्धयो भवन्ति ॥
  - ५. श्रुतितो श्रुते 'र्यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजे" दित्यादिश्रुत्यनुभवत्वात्।..॥
- ''रमशानानि भेजिर" इतिनिन्दां परिहरति यत् त्वित्यादि । यत् तु गृह-स्थानां इमशानं श्रूयते स एष नानाकर्मणामग्निहोत्रादीनामन्ते पुरुषसंस्कारः पितृ-मेधाख्यो विधीयते न पिशाचो भूत्वा इमशानमेव सेवत इति ॥
- कुतस्तिदित्याह वत इत्यादि। ततः परं इमशानकर्मणोनन्तरमनन्त्य-मपरिमितं स्वर्ग्यशब्दवाच्यं फलं श्रूयते ''स एष यज्ञायुधी यजमानोञ्जसा स्वर्गं लोक-मेती"ति । अनन्त्यं स्वर्ग्यमिति तु पाठइछान्दसोपपाठो वा ॥

### PATALA IX., KANDIKĀ 24.

- २. अथापि स च एवायं पृथग् विरूढः प्रत्यक्षेणोपलभ्यते स एव द्विधाभूत इति लक्ष्यते । दृश्यते हि सारूप्यं द्वयोः । देहमात्रं तु भिन्नमिति । देहत्वमिति स्वार्थिकस्त्वप्रत्ययः ॥
  - ३. यदि पुत्ररूपेणावस्थानं किमेतावतेत्याह । ते पुत्राः शिष्टेषु चोदितेषु

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. U. om. the whole com. on Sutra <sup>11</sup>. <sup>2</sup> Om. in G. U. <sup>1</sup>

कर्मसु वर्तमाना अवस्थिताः पूर्वेषां पितृपितामहप्रपितामहादीनां सांपरायेण पर-लोकेन संबद्धानां कीर्तिं वर्धयन्ति । अस्यायं पुत्र एवंकर्मास्यायं पौत्र इति । स्वर्गं च वर्धयन्ति । कीर्तिमतां हि स्वर्गवासः श्रयते ॥

- प्रलयानन्तरं <sup>2</sup>सर्गः । तत्र संसारस्य बीजार्थाः प्रजापतयो भविष्यन्तीति भविष्यत्पुराणे श्रयते ॥
- ८. .....अनुप्रदानमन्तर्वेदि बहिर्वेदि च प्रदानम् । ..... अन्यत् तूर्ध्वरेतसामाश्रमादिकं प्रशंसन् पुरुषो रजः पांसुर्भत्वा ध्वंसते नर्यति । इतिशब्दो वचनसमाप्त्यर्थः। ....।
- ९. तत्र प्रजासंताने ये पापस्य कर्तारस्त एव ध्वंसन्ति ध्वंसन्ते न परान् पित्रादीन् हिंसन्ति यदेव पर्णं वनस्पतेः कीटादिभिदृषितं तदेव पतित न च वनस्पति शाखां वा पातयति तद्वत् ॥
- १०. अस्येति । सामान्यापेक्षमेकवचनम् । अस्य पित्रादेः पूर्वपुरुषस्यास्मिँ होके पुत्रकृतैः कर्मभिः संबन्धो न विद्यते । दृष्टान्तोयम् । यथा पुत्रकृतेषु कर्मसु पित्रादेः कर्तृत्वं नास्ति तथा च परस्मिह्नोके कर्मफलैरपि संवन्धो <sup>3</sup>नास्तीत्यर्थः ॥
- ११. यदुक्तं ''ये पापकृतस्त एव ध्वंसन्ति न परान् हिंसन्ती"ति तदर्थरूपमेतेन वक्ष्यमाणेन हेतुना वेदितव्यं निश्चेतव्यम् ॥
- १२. प्रजापतेर्हिरण्यगर्भस्यर्षीणां च मरीच्यादीनामयं सर्गो देवतादि स्तिर्यगन्तः। ते चाध्वस्ता एव स्वेस्वे पदे वर्तन्ते यदि पुत्राः पापकृतः स्वयं ध्वंसमानाः परानिप ध्वंसयेयुस्तदेतन्नोपपद्यत ॥
- १३, पुण्यकृतः मुखेनाद्यापि वर्तन्त इति तत्रोदाहरणमाह तत्रेत्यादि । तत्र स्वर्गे ये पुण्यकृतो विसष्ठादयस्तेषां प्रकृतयः शरीराणि परा उत्कृष्टा ज्वलन्त्यो दीप्यमाना उपलभ्यन्ते यथा सप्तर्षिमण्डलम् । श्रूयते च ''सुकृतां वा एतानि ज्योतीं ध यन् नक्षत्राणी"ति । इदमपि प्रमाणं न पुत्राणां ध्वंसे पूर्वेपां ध्वंस इति ॥
- १४. कर्मावयवेन पूर्वार्जितानां कर्मणामेकदेशेनाभुक्तशेपेण तपसा तीब्रेण वा कचिद्रध्वरेताः सह शरीरेणान्तवन्तं लोकं जयति म्वर्गलोकं वा जयतीति यत् तत् स्यात् संभवेदिति । यच संकल्पादेव सिद्धिः स्यादिति तदिप स्यात् । न तु तदा-श्रमाणां ज्येष्ठचकारणमिति। तदेव''मैकाश्रम्यं त्वाचार्यां' इत्ययमेव पक्षः स्थापितः। अन्य एवं मन्यन्ते सर्व आश्रमा दृषिता भूषिताश्च ततस्तेषु सर्वेषु यथोपदेशमन्यमे। वर्तमानः क्षेमं गच्छतीत्येतदेव स्थितमिति ॥

¹कीर्ति स्वर्ग्य च वर्धयति G. U,¹ and omits the rest. ²स्वर्ग: G U¹., just as the Dev. MSS. 3G. U1. om. पुत्रकृतै:-परस्मिछोके.—4G. U.; 1 omits जयित स्वर्गकोकं वा-

## PAȚALA X., KAŅDIKĀ 25.

- ३. सर्वेषामेष प्राकाराणां मध्ये या पूस्तस्यामन्तरस्यां पुरि वेदम मापयेदात्मनः॥
- ४. तस्य वेदमनः पुरस्ताद्वस्थः कार्यितव्यः। आ समन्तादेत्य वसन्त्यस्मि-न्नित्यावसथ आस्थानमण्डपः। तस्यामन्त्रणमितिसंज्ञा ॥
- ५. दक्षिणेनेत्येनबन्तम् । पुरमिति "एनपा द्वितीये"ति [पा० २, ३, ३१] द्वितीयान्तम् । पुरस्य दक्षिणतोदूरे रूभा कार्ययतव्या । विह्नुनं यच्चाभ्यन्तरं तदुभयमि संदृद्येतेत्येवमर्थमि । सेषा दूतसभा तस्यां दूतार्थिनः प्रविशन्तीति तदायस्थानं राज्ञः ॥
  - ६. ..... छौिकका अग्नयोजस्ताः स्युरविच्छेदेन धार्याः ॥
- ७. तेषु चामिषु नित्यममिपूजा कार्या यथा गृहमेध औपासने सायंप्रातरित्यर्थः। मन्त्राविप तावेव द्रव्यमिप तदेव ॥
- ८. आवसथाख्ये स्थानितिथीन् वासयेत् ते विशेष्यन्ते श्रोत्रियावरार्ध्यानिति । अवरपर्यायोवरार्ध्यशब्दः । यदि सर्वान् वासियतुं न शक्नोति श्रोत्रियानिप तावद् वासयेदिति ॥
- १० गुरवः पित्रादयः। अमात्या मन्त्रिणः। तान् नातिजीवेत् । भक्ष्यभोजना-च्छादनादिपु नातिशयीत ॥
- ११. अस्य राज्ञो विषये राष्ट्रे क्षुधाहाराभावेन वुमुक्षया रोगेण व्याधिना हिमेन नीहारेण। वर्षादीनामुपलक्षणमेतत्। आतप आदित्यरिक्मतापः। एतैः प्रकारैः। अभावाद् बुद्धिपूर्वं वा कश्चिद्धि ब्राह्मणां नावसीदेदवसन्नो न स्यात्। राज्ञो ह्ययमपराधो यदाहाराभावेन कश्चिदवसन्नः स्यात्। वुद्धिपूर्वं वेत्यत्रोदाहरणम्। यदा कश्चिद ऋणं करं वा दाप्यो भवि। तदा नानौ हिमातपयोक्तपनिवेशितव्यो मोजनाद् वा निरोद्धव्यः। तथा कुर्वाणं राजा दण्डयेदिति ॥
- १२. पूर्वोक्तायाः सभाया मध्येधिदेवनम् । यस्योपिर कितवा अक्षेदींव्यन्ति तत् स्थानमधिदेवनं तत् काष्ठादिनोद्धन्ति । उद्धत्यावाक्षति । अवोक्ष्य तत्राक्षान् युग्मसंख्यान् वैभीतकान् विभीतकवृक्षस्य विकारभूतान यथार्थान् याविद्धर्यूतं निर्वर्तेत तावतो निवपेत् । कः । यस्तत्र राज्ञा नियुक्तः सभिको नाम ॥
- १३. आर्था द्विजातयः शुचयोर्थशुद्धाः सत्यशीलाः सत्यवादिन एवंभूता पुरुषा-स्तव दीवितारो देवितारः स्यः। त एव दीव्येयुरित्यर्थः। ते च तत्र देवित्वा यथापरिभाषितं पणं सभिकाय दत्त्वा गच्छेयुः। स च राज्ञे तमायमहरहः प्रतिमासं

¹दूरे सभा कारयितच्या om. G. U.2—

प्रतिसंवत्सरं वा दद्यात्। स एव स्थानान्तरे दीव्यतो दण्डयेत् सभास्थाने च कलहकारान्। तत्र याज्ञवल्क्यो [२, १९९-२००] "ग्लह" इत्यादि॥

१४. ..... उत्सवादिष्वन्यत्रापि भवतीत्याचारः ॥

### PAŢALA X. KAŅDIKĀ 26.

- २ ..... संप्रामे यज्ञस्तस्यात्मा यूपस्थानीयः । आत्मेति शरीरमाह । अन्तरात्मा तु पशुस्थानीयः । प्रत्यानीय दत्तं द्रव्यं दक्षिणा । सूत्रे तु ''तं यज्ञ इत्याहु"रिति गौणो वादः ॥
- ५. तत्र गोतमः। [१०,२६] "विंशातिभागः शुल्कः पण्य" इति। यद विणिग्भिर्विक्रीयते हिङ्ग्वादि तस्य विंशतितमं भागं राजा गृह्णीयात् तस्य शुल्क इतिसंज्ञा। एष धर्म्यः शुल्कः। तमधिकृतैरवहारयेत्। प्राहयेदिति। मूळादिषु विशेषस्तेनैवोक्तः [गो० ध० शा० १०, २७] "मूले" त्यादि॥
  - ११. अकराः। वर्णप्रहणात् प्रतिलोमादिस्थियो दाप्याः॥
  - १२ व्यञ्जनानि इमश्रवादीनि यावत् तानि नोत्पद्यन्ते तावदकराः ॥
- १४. तपस्विनोपि धर्मपरा एवाकरा नान्ये । धर्मपरा इति किम्। य आभि-चारिकमन्त्रसिद्धये तपस्तप्यन्ति तेप्यकरा मा भूवित्रिति ॥
  - १५. यस्त्रैवर्णिकानां पादावनेजनवृत्तिः स शूद्रोप्यकरः॥
  - १६. अन्धादयश्चाकरा यावदानध्यादि ॥
- १७. ये च परिव्राजकादयो द्रव्यपरिमहैर्व्यर्था निष्प्रयोजनाः शास्त्रतो येषां द्रव्यपरिमहः प्रतिषिद्धस्तेष्यकराः। तथा च वसिष्टः [१९,२३] "अकर" इत्यादि॥
- १८. यत्र परदारा आसते कुमारी वा पतिंवरा तत्र युवालंकृतोबुद्धिपूर्वमज्ञाना-दनुप्रविशन् वाचा बाध्यः । अत्रेयमास्ते मात्र प्रविक्ष इति ॥
- १९. .....द्रव्यानुरूपमपराधानुरूपं च। दुष्टभावप्रहणमाचार्यादिप्रेषितस्य प्रवेशे दण्डो मा भूदिति ॥
- २२. अथ संनिपातात् प्रभृति ते परदारकुमार्यौ राज्ञा भृत्ये प्रासाच्छादन-दानेन भर्तव्ये ॥
- २४. परदारान् भर्ते श्वशुराय वा । कुमारीं पित्रे भ्रात्रे वा । अनभ्युपगमे तु प्रायश्चित्तस्य यावज्जीवं निरोधः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>G. U.<sup>1</sup> omits this sentence.

### PAȚALA X., KANDIKĀ 27.

- १. चरिते तु निर्वेषे यथापुरं यथापूर्वम्। धर्मात् तृतीयार्थे पञ्चमी। धर्मेण संबन्धो भवति । हिशब्दो हेतौ । यस्मादेवं तस्मादवदयं प्रायश्चित्तं कार्यितव्ये । ततो यज्ञविवाहादौ न कश्चन दोप इति ॥
- २. ...योनपत्य आत्मनः शक्यभावं निश्चित्य क्षेत्रजं पुत्रमिच्छन् भार्या परत्र नियुक्के मृते वा तस्मिस्तित्पत्रादयः संतानकाङ्क्षिणस्तद्विपयमेतन्। कुलान्तरप्रविष्टा स्त्री सगोत्रस्थानीया भवति सा हि पूर्वं पितृसगोत्रा सती भर्तृगोत्रधर्मेरिधिक्रियतेतः सा भर्तृगोत्रपक्षाणां संगात्रस्थानीया भवति । भर्ता तु साक्षात् संगोत्रः । तां सगोत्रस्थानीयां न परेभ्योसगोत्रेभ्यः समाचक्षीतयमनपत्यास्यामपत्यमुत्पादयेति । सगोत्रायैव तु समाचक्षीत तत्रापि देवराय तद्भावे सपिण्डेभ्यः॥
- ३. कः पुनः सगोत्रस्य विशेषस्तम।ह कुलायेति । हि यस्मात् स्त्री कन्या प्रदीय-माना कुलायैव प्रदीयत इत्युपिट्शिन्ति धर्मज्ञास्तस्मात् सगोत्रायैव समाचक्षीतेति । कुलाय कन्या कचिद्देशेषु दीयते गोत्रजेन केनचिद्प्यनुभूयते । उक्तं च बृहस्पातिना ।

अभर्तृकाभ्रातृमार्थाप्रहणं चातिदृषितम्। क्कले कन्याप्रदानं च देशेष्वन्येषु हइयत इति ॥

- ४. तिममं नियोगं दृषयति तदिति । यद्यप्यवं पूर्वे कृतवन्तस्तथापि तद्द्यत्वे विप्रतिपन्नं विप्रतिषिद्धम् । कुतः । इन्द्रियदौर्बस्यात् । दुर्बलेन्द्रिया ह्यद्यत्वे मनुष्यास्ततश्च शास्त्रव्याजेन भर्वव्यतिक्रम इतिप्रसङ्गः स्यादिति सगोत्रविषये च यो विशेषः सोपि नाम्तीति ॥
- ५. येन पाणिना पूर्वमिमसिक्षकं पाणिगृहीतः कन्यायास्तस्मात् पाणेरन्यो भवति सगोत्रस्यापि पाणिः । यस्मादेवं पाणेः परत्वमविशिष्टं समानं तस्माद्विशेष इति । अवशिष्टमित्यपपाठः ॥
- ६. पाणिरन्यो भवतु को दोषः । तद्व्यतिक्रम इत्यादि । तस्य पाणेव्यतिक्रम उभयोर्दंपत्योर्नरको भवति । खलु पुनरिति प्रसिद्धिद्योतकौ निपातौ । ... ॥
- आरभ्यतेनेनेत्यारम्भणो योयं दुंपत्योः परस्परं नियमः स आरम्भणो यस्य नियमारम्भणः। एवंभूतो योभ्युदयः स एव वर्षीयान् वृद्धतरः। कस्माद् वर्षीयान्। एवमुक्तेन प्रकारेण नियोगलक्षणेन यद्पत्यमारभ्यते तस्मादेवमारम्भणाद्पत्याद् वर्षीयानिति । अपात्यादित्यपि पाठः । आपत्यादिति प्रायेण पठनित ॥

<sup>1</sup> G. U.1 omits all from कुछाय कन्या कचिद्देशेषु.— 24.

- ९. शूद्रस्त्वार्यायां त्रैवर्णिकायां प्रसक्तो वध्यः । एतच योन्तःपुरादिष्वधिकृतो रक्षकः सन् स्वयमेव गच्छति तस्य भवति ।....।
- १०. अस्य शूद्रस्य या दारभूता तेन भुक्ता त्रैवर्णिका स्त्री तां कर्शयेद् व्रत-नियमोपवासैः। या प्रजाता न भवति तद्विषयमेतत्। "ब्राह्मणक्षत्रियविशां स्नियः शूद्रेण संगताः अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतरा" इतिस्मरणात् ॥
- ११. अन्यः पूर्वः पतिर्यस्याः सान्यपूर्वा परभार्या । तस्यां सवर्णीयां सकुद्-गमने पादः पतित पतितः स्यात् । द्वादशवार्षिकं प्रायश्चित्तं तस्य तुरीयोंशस्त्रीणि वर्षाणि प्राकृतं ब्रह्मचर्यमस्य प्रायश्चित्तम् । एतच्च श्रोत्रियभार्यायामृतुकाले कामतः प्रथमं दूषकस्य । तत्र गोतमः [ २२, २९ ] ''द्वे परदारे त्रीणि श्रोत्रियस्ये"ति ॥
- १७. ब्राह्मणस्य त्वेतेपु निमित्तेषु चक्षुषो निरोधः कर्तव्यः पटबन्धादिना चक्षुषी निरोद्धव्ये यथा यावज्जीवं न पद्यति न तृत्पाटियतव्ये न शारीरो ब्राह्मणदण्डो 'क्षतो ब्राह्मणो ब्रजे" दितिस्मरणात् । चक्षुनिरोध इतिरेफलोपदछान्दसः ॥
- १८-१५. यो वर्णाश्रमप्रयुक्तान्नियमानतिक्रामति तं नियमातिक्रमणमन्यं वा प्रतिषिद्धानां कर्तारं रहिस वन्धयेत्रिगडितं निरुन्ध्यात्। आसमापत्तेः । यावदसौ नियमान् प्रतिपत्स्ये निषिद्धेभ्या निवर्तिष्य इति ब्र्यात् ॥
- २१. यदि दण्डे प्रवृत्तं राजानमाचार्यो ब्र्यादहमेतमतः परं वारयिष्यामि मुच्यतामयमिति ततोङ्गदण्डे प्राप्तेर्थदण्डोर्थदण्डे प्राप्ते ताडनं ताडने प्राप्ते धिग्दण्ड इति कृत्वा तद्वशे विसृजेत् । एवमृत्विजि 🟲 ऋत्विगाचार्यौ राज्ञः स्वभूतौ न दुड्यस्य । स्नातको विद्यावृत्ताभ्याम् । राजानन्तरादिः सर्व एते राज्ञा मान्याः । अतस्ते दण्ड्यस्य त्राणं स्युमक्तेन प्रकारेण रक्षका भवेयुः नान्यः कश्चित् । तेप्यन्यत्र वध्यात् । यस्य वधानुगुणापराधो न तस्याचार्यादयोपि त्राणम् । हन्तव्य एव स इति ॥

### PAȚALA XI., KANDIKĀ 28.

- वैदयो वैदयवृत्तिर्वा कृष्यर्थं परक्षेत्रं परिगृह्य यद्युत्थानं यत्नं कृषिविषयं न कुर्यात् तदभावाद् यदि फलं न स्यात् तत एतिसमित्रिभित्ते स कर्पकः समृद्धश्चेत् तस्मिन् भागे यत् फलं भावि तदपहार्योपहारियतव्यो राज्ञा क्षेत्रस्वामिनो दाण्यः ॥
- २ कीनाशः कर्षकस्तस्यावशिनोस्वतन्त्रस्य निर्धनस्य दासस्य कर्मन्यासे स चेत्। कर्म न्यसेद् विच्छिन्द्यात् तस्य दण्डेन ताडनं कर्तव्यं स दण्डेन ताडियतव्यः

अर्थाभावात्रार्थदण्डः । अपर आह् । अवदयवदयोविधेयः । यः क्षेत्रं परिगृह्याविशनः कीनाशस्य कृषिकर्म न्यसेन्न स्वयं कुर्यात् तस्य परिम्राह्को दण्डेन ताड्य इति। अथवावशिन इति बहुत्रीहिः। यस्य कीनाशस्य वशी स्वतन्त्रः क्षेत्रवान् नास्ति यदि पूर्वकृष्टस्य क्षेत्रस्य कृषिकर्म न्यसेन्न कुर्यात् तस्य ताडनं दण्ड इति राजपुरुषस्योपदेशः ॥

- ५. ये च पशवो त्रजे गोष्ठे निरुद्रास्तं त्रजं हित्वादिनः सस्यादेभक्षयितारो भवन्ति तान् कर्रायेद् बन्धनादिना क्रिशान् कुर्यात्। कः। यद् भक्षितं तद्वान् राजपुरुषो वा । नातिपातयेत्रातिनिरोधनं कुर्यात्रातिताडयेद् वा ॥
- ६. यदि पशुपः पशूनवरुष्य पालयितुं गृहीत्वा भयस्थानेषु विसृज्योपेक्षया मारयेत्राशयेद् वा । नाशनं चौरादिभिरपहरणम् । तस्मिन् सति । स्वामिभ्यः पश्नवसृजेत् प्रत्यर्पयेत् पश्वभावे मूल्यम् ॥
  - ७. .... रक्षकत्वे राज्ञाधिकृतः ॥
  - ८. पुनः प्रमादादुत्सृष्टेषु सकृद्वरुध्य स्वामिभ्योवसृजेत् ॥
- ५. ततो द्वितीयात् प्रमादादृध्वं 'प्राममानीये'त्यादि यदुक्तं तन्न सूर्क्षेत्राद्रियेत तिसमन् विषय उपेक्षेत ॥
- १२. तथाशब्दस्य भोजनिमप्यनेन संबन्धः। प्राणसंशयदशायामेधोदकादेरादाने कामकृतेप्यदण्डयः । तथा भोजनमप्याददानः प्राणसंशये न दण्ड्य इति ॥

### PATALA XI., KANDIKĀ 29.

- २. तेषु प्रयोजकादिषु यो भूय आरभते यस्य व्यापारोर्थनिर्वृत्तावधिकमुपयुज्यते तस्मिन् फलविशेषो भवति ॥
- ३. कुटुम्बिनौ दंपती । तौ धनस्य परिय्रहे विनियोगे चेशाते । यद्यप्येवं तथापि भर्तुरनुज्ञया विना स्त्री न विनियोक्तं प्रभवति भर्ता तु प्रभवति । तदेतेन वेदितव्यं न हि भर्तुर्विप्रवासे नैमित्तिके दाने स्तेयमुपदिशन्तीति [ २, १४, ११ ]॥
- ४. तयोरनुमतेनुमतौ सत्यामन्येपि पुत्रादयस्तद्धितेष्वेहिकेष्वामुष्मिकेषु च हितेषु वर्तेरन् द्रव्यविनियोगेनापि वा ॥
- ५. अर्थिप्रत्यर्थिनोर्विप्रतिषिद्धो वादो विवादः । तत्र विद्यादिगुणसंयुक्ता निर्णेतारः स्युरितिवाक्यशेषः । विद्याध्ययनसंपद्ध्ययनसहितं शास्त्रज्ञानम् ।

¹ G. U¹. omits तस्मिन् सति. →

अभिजनः कुळशुद्धिः । वृद्धाः परिणतवयसः । मेधाविन ऊहापोहकुशळाः । धर्मेषु वर्णाश्रमप्रयुक्तेष्वविनिपातिनः । विनिपातः प्रमादः । तद्रहिताः ॥

- ६. ते च निर्णयन्तः संदेहस्थलेषु लिङ्गतोनुमोनन दैवेन तप्तमाषादिना । इतिशब्दः प्रकारे । यच्चान्यदेवं युक्तं वचनव्याघातादि तेन च विचित्यार्थिस्थितिमन्विष्य निर्णेतारः स्युरित्यध्याहृतेन वाक्यसमाप्तिः ॥
- ७. अथ साक्ष्यविधिः पुण्याह् इति । पुण्याहा देवनक्षत्रं प्रातने मध्याह्नादिषु । अग्नाविद्धेग्निमिद्ध्वा तत्समीपे । अपामन्त उद्ककुम्भमुपनिधाय तत्समीपे राजवित राजाधिष्ठिते सदिस । राजग्रहणं प्राड्विवाकादेरूपलक्षणम् । उभयत उभयोरिप पक्षयोः । सत्यवचनेन चासत्यवचनेन साक्षिणो यद् भावि फलं तत् सत्यं ब्रह्मनृतं त्यक्त्वा सत्येन स्वर्गमेष्यस्यनृतमुक्त्वा महाघोरं नरकं प्रतिपत्स्यस इत्यादिना प्रकारेण समाख्याप्य प्राड्विवाकादिभिः पृष्ट इतिशेषः । सर्वानुमतेथिप्रत्यर्थिनोः सभ्यानां चानुमतौ सत्यां मुख्यः साक्षी गुणैरुपेतो दोषैश्च वार्जितः साक्षी प्रश्नं पृष्टमर्थं सत्यं यथात्मना ज्ञातं तथा यात् ॥
  - १०. सत्य उक्ते स्वर्गो भवति सर्वाणि च भूतान्येतं प्रशंसन्ति । अपि देवाः ॥
- २१. स्त्रीषु श्रद्रेषु च या विद्या सा निष्ठा समाप्तिः । तम्यामप्यधिगतायां विद्याकर्म परितिष्ठतीति ॥
- १२. अथर्वणा प्रोक्तमधीत आर्थवीणकः। वसन्तादिभ्यष्ठक् [पा०४२, ६३] तेषामाम्राय आथर्वणः। आथर्वणिकस्येकलेषः। तस्य वेदस्य शेषोयं या विद्या स्त्रीषु शुद्रेषु चेत्युपदिशन्ति धर्मज्ञाः॥
- १३. अव समाम्रातं प्रतिपदं पाठः । तेन धर्मसमाप्तिः कृच्छाशक्या कर्तुं किंतु लक्षणकर्मणात् तु समाप्यते येन सामान्येन भिन्नानामप्यधिगमो भवति तह्रक्षणं तस्य कर्मणा करणेन समाप्यत इति । कर्मणात्त्विति द्वितकारपाठइछान्दसः । आदिति वा निपातस्य प्रश्लेषः स च सद्य इत्यस्यार्थे द्रष्टव्यः ॥
  - १४. वक्ष्यत इतिशेषः । सर्वजनपदेष्वित्याद्यभिजयतीत्यन्तं गतम् ।
- १५. उक्तव्यतिरिक्ता ये धर्मास्ते धर्मशेषास्तान् स्त्रयादीनामिष सकाशात् प्रतीयादित्येके मन्यन्ते । ते च प्रतिकुलं च भिन्नास्तथैव प्रत्येतव्याः । तत्र द्रविष्ठाः कन्यामेपरथे सवितर्यादित्यपूजामाचरन्ति भूमो मण्डलमालिख्येत्यादीन्युदाहरणानि ।
  दिकक्तिः प्रश्रपरिसमाप्त्यर्था<sup>3</sup> ॥

¹ G. U¹. omits the two first sentences.— ² G. U¹. has only वक्ष्यते। गतम्॥
² अध्ययनपरिसमाप्यर्था G. U¹.—

#### APPENDIX I.

### The various readings of the Hiranyakes'i--Dharmasutra.

The Mss., from which the subjoined various readings have been extracted are:—

- (1) Haug. Cod. Sansk. No. 38 in the Court and Stole Library of Münich (M. 38). This Ms. contains the whole Kalpa of the Hairanyakes'as and on fols 123b--134 the Dharma Sütra, which fills Pras'nas XXVI and XXVII.
- (2) Bühler Sansk, Mss. No 257 in the India Office Library, which contains the text and its commentary, the Ujjvalā Vrtti by Mahādeva Dikshita, \*down to the Sūtra corresponding with Ap. Dh. Sū. II. 10, 27, 14.

Both Mss. are modern Devanagarī copies, made within the last thirty years, and clerical mistakes are not uncommon in them. As Mahādeva has largely drawn on Haradatta's Ujjvalā and has not always altered the wording of the latter in cases where the Hairanyakeśa text slightly differs, but has the same general meaning, a certain number of passages remains uncertain. All such uncertain readings, as well as various readings in the two Mss, and explanatory notes have been placed between square brackets, and have been printed in smaller type.

Hir. Dh. Sũ. I, 1,  $1 = \overline{A}p$ . Dh. Sũ. I 1, 1.

Sū. 3 च om — 6 ° कर्मणामुपनयो.— — Āp. 11. om., see below S. 19. — 11 (Āp. 1. 12) सँस्कर्तारामिच्छेत् ॥ — 17 = Āp. 1. 18. — 18 अथाप्युदाहरन्ति । य आतृणस्यवितथेन कर्मणा दुःखमकुर्वज्ञमृतं संप्रयच्छन् । तं मन्येत पितरं मातरं च तसो न दुद्धात् कतमच्चनाह ॥ — 19 (Āp. 1, 11) तमसो वा एष तमः— — विज्ञायते ॥

<sup>— 30 (</sup> $\overline{Ap}$ . 1, 29.) तत उपनयनम् ॥ — 31 ( $\overline{Ap}$ . 1, 30.) अथोदकोपस्पर्शनम् ॥ — 36 ( $\overline{Ap}$ . 1, 35.) एवं संवत्सरम् ॥

<sup>\*</sup> Mahādeva wrote before Vikrama Samvat 1668, as two pieces from his commentary are contained in the Münich Ms. of Haradatta's Ujjvalā, see critical potes to Āp. Dh. Sūtra II. 6, 15, 9, and II. 7, 16,

— Ap. 36 om .[Mahādeva says: अथोपनयनं तत उदकोपस्पर्शनमितिं. पूर्व -वच्छेष आपस्तम्बे दर्शनाच्च ॥] - 37 (  $\overline{\bf Ap}$ , 2, 1) प्रतिपूरुषं संख्याय संवत्सरान् ॥ Hir. Dh. Sü. 1, 1,  $2 = \overline{A}p$ . Dh. Sü. I, 1, 2. Su. 1 यावन्तोनुपेताः स्युः ॥ — 3 [ व्याह्मतिभिरेव Bü. 257.] — 6 तत उपनयनमथोदकोपस्पर्शनं पावमानीभिः॥ — 13 [पादोनम् M. 38; पादनम् Bii 257 and Com.] — 19 °संदर्शने ॥ — 38 **बेल्वः पाका**शोः — Hir. Dh. Sũ. I. 1,  $\mathfrak{S}_{-} = \overline{A}p_{-}$  Dh. Sũ. I. 1, 3. Sū, 11 न गायेश रोदेत्  $-12 = \overline{Ap}$ . 8. 11. — 22 (Ap. 8, 21.) द्वसिद्धिधतिः ॥ — 23 (Ap. 3, 22.) अग्लानिः ॥ — 24 समाहितः ॥ — 25 **ब्रह्मचारी** ॥ — 27 (Ap. 3, 24.) अनासूयः ॥ — 34 (Ap. 8, 31.) प्रब्याद् भक्षिमंद भो इति ॥ -39 = Ap. 3, 42.— 40 (Ap. 3, 36.) प्रक्षाख्येत्॥ — 44 (Ap. 3, 40.) [41 om. M. 38 against Bū. 257 and the Com. — 49 (Ap. 3, 44.) Both Mss. omit here the figure 3, but B 257 gives at the end of the next Khanda the figure 4. Hir. Dh. Sū. I. 1. 4 = Ap. Dh. Sū. I. 1. 4. Sū. 1 प्राभाति ॥ - 4 निखः प्रयतः ॥ — 26  $[=\overline{A}p. 4, 27 \text{ according to M. } 38]$ - 27 [= $\overline{A}$ p. 4, 26 according to M. 38] — 29 ब्रह्मचारी भवत्यत्रेवा -- — सर्वाणि फलवन्ति कर्माण्यवा".— Hir. Dh. Sū. I. 2.  $5 = \overline{Ap}$  Dh. Sū. I. 2. 5. Su. 3 कर्तृपत्यम .- [Com :- कर्तृशब्देन खन्नामिधायिना नरको लक्ष्यते । Mahādeva seems to have thought कर्न and to have taken it as an equivalent of कात्री.] — 6 अथ यथा **खेतके**तु: — 7 [ ब्रह्माप्या° M 39 and Bü. 257 text against the Com.]

— 10 ब्रह्मचारिणि कर्माणि ॥

— 12 [°गत्रमुपोत्थाय M. 38]

— 16 प्राञ्जिक ॥ ['लि: Bü. 257 text; Com. प्राञ्जलियेथा भवति तथापि वादयीत । प्राञ्जालं कृत्वेसर्थः । पाञ्जलिरिति तु युक्तः पाठः ॥] — 19 [सदैवाभिवाध M. 38 against Bū. 257 and the Com.] — 21 °दभिमृ**इ**य.— — °वभिषीह्यदुपसंघाद्या°.— Hir. Dh. Sũ. I. 2.  $6 = \overline{Ap}$ . Dh. Sũ. I. 2. 6. Sū. 24 [प्रत्युपविशेत् ॥ M. 38 against Bü. 257 and the Com.] — 35 वृत्तिरेव तस्मिश्न<sup>°</sup> [°रेनं M. 38.] — 86 नानुत्थायो°.— Hir. Dh. Su. I. 2.  $7 = \overline{A}p$ . Dh. Sü. I. 2. 7. 4 °वनस्पतीनाच्छिद्य-Sū. Ap. 5-6 om. — 10 (Ap. 7, 12) य एतस्यां गुरो ° [Com. तस्यां]. — 11 ( $\overline{A}$ p. 7, 13) यानन्यान् पश्यतोस्याचार्य उप $^{\circ}$ .— — 12 (Ap. 7, 14) यमनुबन्धस्त°.— — 16 (Ap. 7, 18) वा om.— — 18 ( $\overline{\rm Ap}$ , 7, 20) आहरेत् om.— — 19 (Ap. 7, 21) [नित्य शूद्रत ——— धर्म्यभि Bii. 257, text, M. 38 नित्यदा and the Com. सर्वदा; the Com. mentions the reading धार्म्यम्.] — 25 (Ap. 7, 27) °दुच्छिष्ठाशनात् पादप्रक्षास्त्रनादिःयाचार्य .— Hir. Dh. Sü. I. 2. 8 = Ap. I. 2. 8. Sū. 3 [कारयीत वा ॥ M. 38 against Bii. 257 and the Com.] — 5 यथापादप्रक्षालनोत्सादनावलेखनानुलेपनानीति ॥ — 6 'दात्मसंयोग आचार्यः ॥ — 15 [°व्युपजाप° Bii. text;°व्युपजायव°M. 38; Com. like Ap.] प्रेषणानीति॥ — 18 प्रोध्य च तदहरागतम् ॥ — 20 प्रतिषधयेदितर: ॥ — 22 मुह्स्त्वा°.— — 22 नात्मकार्येष्वत्युपरुन्ध्यादनापत्सु ॥ — 26 °angvam<sup>0</sup>.— Hir. Dh.Sū. 1. 3. 9. = Ap. Dh. Sū. 1. 3. 9. 2 तेषीपक्षस्य रोहिण्यां विरमेत्।। Sū. 6 [इमशाने सर्वस्मिन् श° M. 38 against Bii. 257 and the Com.] \_\_\_ 13 [संभाष्य तु तया त्राह्मणेनैव M. 38. against Bii. 257 and the Com.] — 16 अभिनिहृतानां च सिम्न्य<sup>0</sup> — 21 [स्वप्रपर्यन्तं M. 38. against Bü. 257 and the Com.]

— 27 नाभीयीत तावन्तं कालम् ॥

Hir. Dh. Sū. 1. 3,  $10 = \overline{A}p$ . Dh. Sū. I. 3, I0, 1—11, 3.

- Sū. 6 अनुभाविनां तु परि°.--
- 7 अन्यत्र विद्वारिण इत्येके ॥
- 8 तथाण्युदाहरन्ति । रिक्तो.—[तदाप्यु° Bii. 257.]
- 21 यावता वा सँसुज्येरन् ॥
- 22 छर्दयित्वा स्वप्नपर्यन्तम् ॥
- 24 प्तीगन्धश्र ॥ [प्ति M. 38.]

Hir. Dh. Sũ. I. 3,  $11 = \overline{A}p$ . Dh. Sũ. I. 3, 11, 4-38.

- Sū. 6 (Ap. 11, 10) महापथे च गतः॥
- 9 (Ap. 11, 13) °नुलेपनानिति ॥
- 22 (Ap. 11, 26) एवेस्येके ॥
- 24 (Ap. I1, 28) यावद् ब्युदका भूमिरित्येके ॥
- 26 (Ap. 11, 30) भूमिचलने —
- 27 (Ap. 11, 31) अभे चापतीं
- 28 (Ap. 11, 31) इन्द्रधनुषि [प्रतिसूर्यमस्यवात पात Mss. of the text Mahādevs explains the reading प्रतिसूर्यमस्यश्र.]
- 35 यथोपाकृतेनानुवाकानामेवमपतौं कल्पानाम् ॥ Not explained in the Com.]
- 36 =  $\overline{A}$ p. 7, 38. Hir. Dh. Sû. I. 4, 12 =  $\overline{A}$ p. Dh. Su. I. 4; 12.
- Sü. 1 [इति हि ब्राह्मणम् ॥ M. 38 against Bü. 257.]
- 3 यद्वातो वाति । [वा वाति Bii, 257]— वावस्फूर्जिति — °ट्कारायेति विज्ञायते ॥
- 8 [ गृह्यमाणकारण: M. 48 against Bü. 257 and the Com.] Hir. Dh. Su. I. 4. 13 = Ap. dh. Sū. I. 4. 13.
- Sū. 13 यावदध्यायमुपसंगृह्णीयात्॥
- 14 [एनमुपसंगृह्णीयात्रित्यमईन्त मित्येके, both Mss of the text but the addition is probably a faulty repetition].
- 16 नित्यानां तु खलु [M. 38; Bii. 257 नित्यायां तु खलु; Com.: सा गतिनित्यसमादिष्ट ॥ (sic) आचार्योध्यापनार्थ (sic) तेषामेव न तु कदाचित्
  समादिष्टानां कदाचित्के तु नित्यंगे (sic) This stands before Sū. I5
  and Āpastamba's Sūtra 16 is likewise omitted]
- 19 निवेशे हि वृत्ते.—
- 20 °मकुर्वमिति ॥
- 21 [प्रतिषिद्धम् M. 38, च प्रतिषिद्धम् Bii. 257 text; Com. like Ap.]
- 22 The Sutra ends with वृत्ते and the following words belong to I. 4, 14 1.

Hir. Dh. Sü. I. 4.  $14 = \overline{A}p$ . Dh. Sü. I, 4, 14.

Sū. 11. "नवरवयसोपि प्रत्युत्थाया" ["भिप्रत्युत्थाया" M. 38; प्यत्थाया" Bii. 257 text.]

- 21 [पतिवयसश्च स्त्रिय: M. 38 against Bü. 257 and the Com.]
- 25 [स्मृतो M. 38, Bü. 257 text against the Com.] Hir. Dh. Sū. I. 4. 15 = Ap. Dh. Sū. 1. 4. 15.

#### Sũ. 1 जपकर्मणि. -

- 3 [ आचमयेत् ॥ Bü. 257 text and Com. ]
- 13 [ मूदस्वस्तरेनुपस्पृश M. 38 against Bii 257 and the Com ].
- 17 पादो om. [ M. 38 and Bü. 257; च om. M. 39. ]
- 22 धम्यों.—

Hir. Dh. Sü. 1, 5,  $16 = \overline{A}p$ . Dh. Sü. I. 5, 16, 1—26.

#### Sū. 7 सन्यमभ्युक्ष्य.—

- Ap. 8 om. [ Mahādeva says: अत्रापस्तंबेनोक्तं अपावमु [अथाप उ] परपृशेत् ॥]
- 8 ( Ap. 16, 9 ) परिमृजीत both Mss. [ M. 38 सक्दुपस्पृशीत.]
- $9 \ (\overline{\mathbf{A}} \mathbf{p}, \mathbf{16}, \mathbf{10})$  °ष्ठावुपस्पृश्याचम्य प्रयतो मवति ॥
- 13 ( Ap. 16, 14) 'श्रंघाणिका .—
- 14 ( $\overline{\bf A}$ p. 16, 15) भूमिं वनस्पतिं वाचामेत् ॥ [ चाचा $^\circ$  Bü. 257 text.]
- 21 ( Ap. 16, 22) त om.
- 26 The Khanda ends with this Sū.

Hir. Dh. Sú. I. 5.  $I7 = \overline{Ap}$ . I. 5, 16, 27—17, 39.

 $S\bar{u}$ . 4 (  $\bar{A}_{\rm P}$ . 16, 30) अपपात्रेण वा दष्टम् ॥ शुना वा ॥

- 19 ( Ap 17, 12) यिक्किखितं दारुमयम् ॥ [ निर्कः M. 38.]
- 21 (  $\overline{\mathbf{A}}$ p. 17, 14)  $^{\circ}$ न्नमद्यात् ॥
- 23 (  $\overline{
  m A}_{
  m D}$ , 17, 16) तूदकेवधायोपयोजयेत् ॥
- 26 (Āp. 17, 19) भरुजकरम्भ [M 38; विकारं चौषधि M. 38; but against the Com.]
- $--32 \; ( \; \overline{\mathrm{Ap}}, \; 17, \; 25) % अंपिधीनां च तथा कीलालम् ॥$
- 33 ( Āp. 17, 26) **कलभ्रप** [ Bü. 257, कलंजं च प M. 38. ]
- $-37 \ ( \ \overline{A}p, \ 17, \ 30)$  धेन्वनडुहोश्च कारणाद्रक्ष्यम् ॥
- 44 ( $\overline{A}p. 17, 37$ )  ${}^{\circ}$ श्वाविट्शल्यक ${}^{\circ}$
- 47 (Āp. 17, 39) सप्तशीर्षा.— Hir. Dh. Sū. J. 5. 18. = Āp. 1. 6. 18.

·Sū. 4 वा om.

- 23 अक्रीतराजको दीक्षित: [Bii. 257; M. 38. om. दीक्षित: ]
- 24 अम्रीषोमीयसँस्थायामेव दीक्षितस्य भोक्तव्यम्॥
- 25 हुतायां वा वपायां क्रीते वा राजनि ॥
- 28 राज्ञां प्रेषकृत् ॥ [ राज्ञ: Bii. 257 ]

Hir. Dh. Sü. I. 5.  $19 = \overline{A}p$ . I. 6. 19.

- Sū. I यश्च प्रत्युपवेशयते यश्च प्रश्नयते तावन्तं कालम् ॥ [ Com. यश्च प्रश्नयते तिष्ठति ॥ ]
- 7 तथा पुष्करसादिः om.
- 14 तेषामन्नमभोज्यम् ॥
- 15 After this Sū. stands as Sū. 16 गुरौ याज्यश्च शिष्यश्च स्नियश्च (sic) भर्तुर्व्यभिचारिणी ॥

Hir. Dh. Sū. 1. 6.  $20 = \overline{A}p$ . Dh. Sū. 1. 8. 22, 1–23, 6.

- Sū. 1 [अध्यात्मिकान् M. 38. against Bü. 257 and the Com.]
- 10 (Ap. 23, 2) [ तस्मान् कायान् प्रभवन्ति M. 38 and Bü. 257 text, but against the Com.]
- 11 ( Ap. 23. 3) पाण्डत इति ॥
- 13 (  $\overline{A}$ p. 23. 5) द्रोहो दम्भो—— आनात्म्यम्—
- 14 ( $\bar{A}p.$  23, 6) मोहोद्रोहोदम्भः —— [सर्वगामी भवति ॥ Com. सार्वगामी.] Hir. Dh. Sū. I. 6.  $21=\bar{A}p.$  Dh. Sū. I. 7. 20.
- Sū. 3 [ अनूत्पचते Bii. 257; अनूत्पचेते M. 38.]
- 4 न चेदनूत्पद्यन्ते.—
- 6 [ आवाँ स्व इति M. 38, Bii. 257; Com. आवामिति च्छान्दसं रूपं.—न देवा न गन्धर्वा: M. 38.]
- 7 [आचार्याः M. 38, against Bii. 257 and the Com.]
- 8 [आचार्याणाम् ]
- 9 एवं वर्तमान उभा.—
- --- 12 पिप्पलीमरीचे.---
- 13 [ कीणीयात् M. 38 and Bii. 257 text, but the Com. विकीणीयात्. ]
- 15 रसानां च रसैर्मनुष्याणां च मनुष्यः—

Hir. Dh. Sū. 1, 6,  $22 = \overline{A}p$ . Dh. Sū, 1, 7, 21.

Sū 5 अथाप्युदाहरन्ति ॥

पशवश्च मुखादाना अक्ष्मा च छवणोधृद्धि]तः। एतद् ब्राह्मण ते पण्यं तन्तुश्चारजनीकृतः॥ इति [The Com. duly explains the verse.]

- 9 ( Ap. 20, 8) [ आभिशस्यं Mss. text and Com.]
- 10 ( Ap. 20, 9) [गुर्वासली गुरुसली M. 38, Bii. 257 text against the Com.]
- 12 (Āp. 20, 11) [अधर्माणां च M. 38 against Bii. 257].
- 16 (  $\overline{A}$ p. 20, 15) च om.
- 20 (Āp. 20, 19) "दोषफळान्य".— Hir. Dh. Sū. 1. 6. 23 = Āp. Dh. Sū. 1. 9. 24–25., 4.

Su 4 प्रायश्चित्तार्थम् ॥

— 21 [ब्राह्मणगबीरूप° M. 38 and Bü. 257 text against the Com.]

- 27 (Āp. 25, 2) परिष्वज्यात्मानं समाभुयात् ॥ कृष्क्षं संवत्सरं वा चरेत् ॥ [Mahādeva duly explains the addition as a separate Sūtra.]
- 31 ( $\overline{A}$ p.25, 4) gustium [Khanda 23 and Paṭala VI end with these words, the following ones being added to 1, 7, 24, 1]. Hir. Dh. Sū. I. 7, 24 =  $\overline{A}$ p. Dh. Sū. I 9, 25, 5 26, 10.
- Su. 7 ( Ap. 25, 10) [ सवाननुकल्पयेत् ॥ After this Sutra, M. 38 and Bu. 257 text add. तेन कल्पेन [ तेनेत कल्पे M. 38]धनलाभे वधे च वत्सरं वैरमणं चिरता त्रयाणामेकं शुचयो सर्वान्त ॥ There is no explanation, but the remark अत्र एका पंक्तिस्तृ[स्त्र]दिता ॥
- 10 ( $\overline{A}$ p. 25, 13) नक्लमण्ड्रकडेरीक [सिरीक M. 38].-
- -- 13 ( Ap 25, 3) exite om [M. 38, Bu. 257, and the Com. mention the omission as  $v\tilde{a}$ . l.]
- $-15 \ ( \ \overline{\mathbf{A}}_{\mathrm{P}}, \ 26, \ 5) \ स्त्रीषु चैतेषामेवम् ॥$
- 16 ( Ap. 26, 6) [ जाभिशस्यव ] -
  - 17 (Ap. 26.7) अनार्यवचनंप [M 38 against Bu 257 and Com.] Hir. Dh. Su. I. 7, 25 = Ap Dh. Su 1. 9, 26. 11 -27 11.
- Sũ. 1 ( Ap. 26, 11) एवोत्मृजंद्वाच
- 4 (  $\overline{
  m A}_{
  m P}$ , 26, 14 महानद्मुद्कमुपस्पृश्य — प्राणायामं स .—
- 5 ( Ap. 27, 1 ) पार्णमास्यां पर्वणि वा [ एवा Bu. 257]. —
- 12 ( Ap. 27, 8) अभ्यस्येत्.—
- —— 13 ( $\overline{A}$ р. 279) चरितप्रायश्चित्तो —
- 14 ( $\bar{A}p$ . 27, 10) अब्राह्मणादि वन्दित्वा— Hir. Dh. Sü. I 7. 26 =  $\bar{A}p$ . Dh. Su. I 10. 28.
- Su. 1 [पाष्करसादी M. 38 against Bu. 257 text and the Com. ]
- 4 [अतिव्यवहारो.]
- 9 माता **पुत्रस्य.** —
- 11 °=भोगानुत्सुडय —
- Ap. 12 om.—
- 13 ( $\overline{
  m A}_{
  m P}$ . 28, 14) एवमन्येष्विप देश्ववत्सु कर्मसु पतनीयेषु ॥ कर्मप $^\circ$  Bu. 257.]
- 16 (Ap. 28, 17) स om.—
- 18 (Ap 28, 19) दारव्यतिक्रम [M. 38 and Bū. 257 text, but against the Com.]
- 19 (Ap. 28, 20) भर्तुर्व्यतिक्रमे [M. 38 and Bu 257, but against the Com.]
- 2) (Ap. 28, 21) खराजिन om. [M. 38 and Bu. 257, but keep वा and go against the Com.—] In the Hir. Dh. Sū. the Khaṇḍa ends with परिधाय ॥
  - Hir. Db. Sū. I. 7.  $27 = \overline{A}p$ . Dh. Sū. I 10. 29.
- Sū. 8 अथाप्युदाहरन्ति ॥

# अध्यापकं कुले जातं यो इन्यादाततायिनम् । न तेन भ्रूणहा भवति मन्युस्तन्मन्युमृच्छति॥ इति

- 8 (Ap. 29, 8) धर्म्यमिति [M. 38]
- 10 (Ap. 29, 9) अस्मास्वार्या: [ M 38, सम्प्रतिपत्स्यतेति both Mss.]
- 15( Ap 29, 14 ) आतंच्य [ आतंच M. 38].—
- 16 (Ap 29, 15) अभिचारा° [M. 38 against Bü. 257 and the Com.]
- 18 (Āp. 29, 17) द्वयहं added after इयहं.—[M. 38 inserts also चतुरहं before त्र्यहं.]

Hir. Dh. Sū. 1. 8,  $28 = \overline{A}p$ . Dh. Su. I. 11. 30.

#### Sū. 2 परिमाणेन.—

\* }. ,

- 3 [इलोके om. M. 38 and Bu. 257 text, but against the Com.]
- 13 [अप्रकृष्टं M. 38 and Bū. 257 text, but Com. प्रकृष्टं निकृष्टं.]
- 14 [M. 38 om. all from मूत्रपुरीषयोः down to वर्जयेत् Sūtra 16.]
- (Āp. 17-21) om. [m M. 38, Bu 257 gives them, but prefixes the remark, अत्रापस्तंबे विशेषः ॥]
- 17 ( $\overline{A}p.$  30, 22) अग्निमादित्यमपो बाह्मणान् [ णान् Bu. 257,  $^{\circ}$ णानां M. 38.] Hir. Dh. Sū. 1. 8.  $29 = \overline{A}p.$  Dh. Sū. I 11. 31 1—10
- Sū 2 दक्षिणापरां वा ग्रामादावसथाद्वा ॥ [The addition is duly explained in the Com.]
- 3 आरादावसथाद्वा om. [and the different reading of the Ap. Dh Suis is noticed in the Com.]—
- $-4 = \overline{A}p. 1. 10, 30, 21.$
- $-5 = \overline{Ap}$ . 1. 11, 31, 4.
- $-6 = \overline{A}p + 1 + 11, 31, 6.$
- $--7 = \overline{A}p. 1. 11, 31, 7.$
- 8 = Ap. 1. 11, 31, 5. परुषं चोभयोदेंवतानां सुराज्ञश्च [M. 38; Bū. 257 has in stead पूर्वोक्तानामेय देवतानां सुराज्ञश्च connected with the next Sūtra, and the Com. says अन्यादिदेवतानां. Nevertheless, I believe the reading of M. 38 to be the correct one.]
- $-9 = \overline{Ap}$ . I. 11, 31, 8.
- -- 10 =  $\overline{A}$ p. I. 11, 31, 13.
- $-11 = \overline{Ap}$ . I. 11, 31, 9.
- $-12 = \overline{Ap}$  1. 11, 31, 10.

Hir. Dh Su, I 8,  $30 = \overline{A}p$ , Dh. Sü, I, 11, 31, 11—23.

- Sū.  $1 = \overline{A}p$ . I. 11, 31, 11. [नाधन्रित्यंत्र ब्र्यात् both Mss.]
- $2 = \overline{Ap}$ . I. 11, 31, 12 | पूर्ण प्रशस्तम् both Mss.]
- $-3 = \overline{A}p$  I 11 31, 15. [M. 38 omits यद्यमं जनयेत ]
- $-4 = \overline{Ap}$ . I. 11, 31, 16.
- $-5 = \overline{Ap}$ . I. 11. 31, 17.
- $\theta = \overline{A}p$ . I 11, 31, 14.  $\overline{a}$  om.—

# (204)

```
- 7 = \overline{A}p. I. 11, 81, 18.
     — 8 = Ap. I. 11, 31, 19. नकं च चन्द्रमाः.—
           Hir. Dh. Sū. I. 8, 31 = \overline{A}_1. Dh. Sū. I. 11, 32.
             Sū. 2 न च तया.—
     — 4 च om.; यस्याँ शयीत om.—
     — 5 छेपन:.—
     — 7 चाप्स.—
     — 10 इति om.—
     — 16 [अपशयीत Bii. 257 against the Com. which points to अपशयीत;
           अध: शयीत् M. 38].
     — 24 वृंहति [M. 38, बृंहति Bü. 257].
     — 28 छीवनानि.
The colophon states that the 8th Patala of the xxvith Prasna and there
with the xxvith Praéna are finished
           Hir. Dh. Sū. II. 1, 1 = \overline{Ap}. II. 1, 1-2.
     Sū. 11 पार्वणेन च्याख्यातः om. 'Mss. text and Com.]
     — 13 यस्मिन्देशेभिमु ';—अभिमुपसमिन्ध्यात् om.—
     — 14 उत्सिच्येतदुदशेषमु°.—
     — 21 सहचर्या.—
     — 24 ( Ap. 2, 1 ) प्रक्षाल्य पादी चाचम्य.—
     — 26 ( Ap. 2, 3 ) वर्ण om.—
     — 28 (Ap. 2, 5) °परिवृद्धिर्निरुक्ता.—
     — 30 ( Ap. 2, 7 ) परिध्वँसा दोषफलै: कर्मिसो°.—
     — 81 (Ap. 2, 8) यथा om.—
        Hir. Dh. Sũ. II. 1, 2 = \overline{A}p. Dh. Sũ. II. 2, 3, 1—4, 18.
     Sū. 9 'त्यन्निरवोक्षेत्—
     — 11 विराडशं तन्मा क्षायि om —
     — 13 तेषामुपयोगे — — लवणमधुमाँ सवर्जनं च ॥
     — 15 देशसँस्कारो.—
     — 16 हस्तेनैता आहुतीर्जुह्यात् ॥
     — 28 ( Ap. 4, 5 ) °पाणिर्द्यात् ॥
     — 29 ( Ap. 4, 6 ) यथादेवतम् ॥
     — 31 ( Ap. 4, 8 ) वेहायसः [Bü. 257, °स M. 38].
   . — 35 (\overline{\mathrm{Ap}}, 4, 12) कुमारान्रोगसंयुक्ताँश्चान्तर्वरनीः ॥ [The Com. notices the
           different reading of Apastamba.]
     — 37 ( Ap. 4, 14 ) अभावे तृणानि भूमिरुदकं .—
     Hir. Dh. Sü. II. 1, 3 = \overline{A}p. II. 2. 4, 19—5, 19.
```

 $S\bar{u}$ . 2 (  $\bar{A}p$ . 4, 20 ) स्वामिकुळादा— —भोजयेयुः ॥

# ( २०६ )

— ( Ap. 4, 23 ) लेपान्संगृह्या<sup>®</sup> M. 38]. — 14 ( Ap. 5, 2 ) [ अधीख चामिक्रमणं Bii 257; चामित्र° M. 38 ]. — 16 ( Ap. 5. 4 ) भुपस्पृशेत्सान्त्वियत्वा पूजयेद्यथोपदेशम् । [ Mahādeva notices the different reading of Apastamba and takes यथापदेशम् as a separate Sūtra. --17 (  $\overline{\mathbf{A}}\mathrm{p.}$  5, 5 ) आसने भे जने भक्ष्ये शब्यायां वा $^\circ$  --— 18 (  $\overline{\mathbf{A}}\mathbf{p}, 5, 6$  ) पाणिना दक्षिणं बाहुमन् $^{\circ}$  —  $\overline{\mathbf{e}}$  =  $\mathbf{e}$  =  $\mathbf{e}$  =  $\mathbf{e}$ — 21 ( Ap. 5, 9 ) ° ष्टीवन— अक्षेप°.— — 25 ( Ap. 5. 13 ] ब्राह्मणदेवतासर्व<sup>°</sup>.— — 28 न चास्य समीपे जप्याभिपरिमृजने कुर्यात् ॥ [ Both Mss. add this Sūtra and Mahādeva says: अस्याचार्यस्य संनिधौ जप्यमिकार्यादिकामिशश्रधूषां न कुर्यात् । परिमृजनशब्देन परिवर्या सक्ष्यते ॥] — 29 ( $\overline{
m Ap}$ , 5, 16) 'नियम: । नखरोमापकरण श्राद्धं माँसं— — 31 (Ap. 5, 18) अदाने वर्तमानेषु नियमेषु— स्यात्तथा गृहमेधे। एवं — [वर्तमान Bii. 257]. — 32 ( $\overline{
m Ap.}$  5, 19) [शिश्रोदरालंभणाना — न्परिमृजानो both Mss.] Hir. Dh. Sū. II. 1.  $4 = \overline{A}_{P}$ . Dh. Sū. II. 4, 8—9. 1 प्रत्युत्तिष्ठेदनुत्तिष्ठद्वा पुरस्तादभिवादितः॥ 3 विशेषेणापुमान् [ Bii. 257 ° प् पुमान् M. 38. Mahādeva says: गृहस्थपुरुषा-दन्यो न सर्वधा याचयेत् ॥ ] — 6 (Ap. 8, 5) वेदाध्याय: समुदेत: [Bü. 257, °यसमुदेत: M. 38; Mahādeva explains: समुदेत: कुशर्ठी संपन्न: ।] — 7 (Ap. 8, 6) स्नातकः श्वशुरो रा.°— — 14 (Ap. 8, 13) अङ्गानां च प्र.°— — 21 (Ap. 9, 6) दुदातीत्येक [M. 38; वम्रतीत्येके Bii. 257]. — 25 (Ap. 9, 10) ये च भृत्या नित्यास्ते [M. 38, ये च भृत्यास्ते Bii 257, but the Com: ये निख्या नियता भृत्या दासकर्मकरादयः ।]. — 26 (Ap. 9. 11) दासं कर्मकारम् ॥ - 27 ( $\overline{\mathbf{A}}\mathbf{p}$ , 9, 12) तथा चात्मन उप - - कर्मसु समर्थःस्यात् ॥ Hir. Dh. Sū. II. 2.  $5 - \overline{A}p$ . II. 3. 6. Sū. 4 वेदानामेका शाखा .--— 5 °मभ्यागच्छन्धर्म — — नान्नप्रयोजनः — [ धर्मप्रयोजनो नान्नप्रयोजनः Com. ] — 7 समेत्योपस्थाप्यासनमाहार्येत् ॥ [ Both Mss. read 'प्याथतमा', but the Com. says: समेत्य च शिष्यान्वोपस्थाप्य तं प्रति तस्मिनागते तस्यासनमाहार्ये च्छिष्यादिभिः॥] — 8 न बहुपाद° — [°न व° M. 38; Mahādeva says: शक्ती सत्यां बहुपादमासनं न देयं बहुपादमेव पीठादिकं न देयं मन्यन्ते । स्वयं बहुपादं मन्यते ॥] — 11 अथास्योदकमा.°— — 14 नास्तमित आदित्य उदकानयनं [ M. 38, °नं विद्यते Bü, 257 text. The

Com. duly explains the additional Sūtra].

— 15 (Ap. 6, 14) सान्त्वयित्वा भोजयेच्छक्तिविषयेणा.°—

# (200)

```
— 16 (Ap. 6, 15) इति om.—
— 20 (Ap. 6, 19) नासमयाहो°.—
            Hir. Dh. Sū. II. 2. 6 = Ap. II. 3. 7.
Sū. 1 निस्यं प्रतत: ॥
 — 4 पयसोपसिक्तमञ्च°.—
— 5 विज्ञायते om.
— 6 स om.—
— 8 [ यत्सान्त्वियत्वा भोजयति सा thus both Mss; but the Com. यत्सान्वियत्वा
            प्रशंसति सा दक्षिणा ॥
         Ap. 7, 12 om.
— 13 (Ap. 7, 14) यथा ते कामस्त° -- [M. 38 adds at the end इति जपेत्॥]
— 14 [f Ap. 7, 15] यदि नायमहतेमिहात्रेति —
— 15 [\overline{\bf A}{
m p.}\,\,7,\,16] °जयतीति हि बाह्मणम् ॥ [\,{f B}ar{f u}.\,\,{f 257}\,\,{
m om}\,\, हि. ]
— 16 [\overline{A}p. 7, 17] அவரை om — ்பூருக் भोजन श्रो^{\circ}.—
Hir. Dh. Sū II. 3, 7 = \overline{A}p Dh. Sū. II. 6, 13, 1—14, 15.
       1 [Mahādeva mentions an Apapātha यथर्त गच्छथ:]
      2 दायेन चा —
— 6 अथाप्युदाहरन्ति । om.—
            इदानीमेवाहमीर्प्यामि स्त्रीणां जनको नो पुरा।
             [M. 38 reads in L. e. स्थत, against Bü. 257 text and Com.]
— 11 धर्मार्थसंबन्ध: [ M. 38 and Bü. 257 read °र्थ संबद्ध: 1 but Mahādeva
             says: कुन: । यस्माइर्मार्थं संबन्धः । अत्र शेषः पूरणीयो दंपत्योति ॥ ]
-14 ( \overline{\rm Ap}, 14, 2 ) स्विण्डो यः प्रत्यासन्नः ॥
— 25 ( Ap. 14, 13 ) [ कायतीव m. 38. ]
        Hir. Dh. Sū. II. 3. 8 = \overline{A}p. Dh. Sū. II. 6, 14, 16—15, 25.
Sū. 1 (Ap. 14, 16—17.)
— 2 ( Ap. 14, 18 ) तथा पुण्यिक्रयासु ॥
— 4 ( \overline{A}p. 14, 20 ) भर्तुर्विप्रवासे स्त्रिया न^{\circ}.—
— 6 ( \overline{\bf A}{\bf p}, 15, 2 ) गर्भान्वर्जीत्यवापरि^{\circ}.—
— 10 ( Ap. 15, 6 ) आतुरव्यक्षनानि कुर्वते ॥
— 11 ( \overline{
m Ap}. 15, 7 ) दक्षिणामुखा: om.—सकृदवगाह्य तस्तंस्थमुदकमुस्ति°.—
— 13 (\overline{\bf A}_{\rm D}, 15, 9) तस्त्रत्ययमृदकमुस्सिच्य om.—यत्तत्र िक्य^{\circ}.—
— 14 ( Ap. 15, 10 ) इतरेष् चेक एतदेवोप°.—
— 15 प्तस्मिन्कालेमात्याः केशश्मश्रूणि वापयन्ते ॥
— 16 न समावृत्ता वापयरन् ॥
— 17 न विहारिण इत्येके ॥ [ Mahādeva explains very badly विहारिणो बाला-
             स्तेषि न. वfter this: [ अनशनानध्ययना(द)धःशय्योदकोपस्पर्शनान्याकाल
             मनूचानेषु द्वयहं अ[त्रय]हं षडहं द्वादशाहं वा गुरुष्वनशनवर्ज संवत्सरं मातिर
```

ित्यीचार्य इत्येके ॥ Bü 257 text, with the mark of a lacuna

for the Com. ]

# (208)

```
— 18 ( Ap. 15, 11 ) ब्राह्मणाब्छ्यी°—
 — 19 ( Ap. 15, 12 ) दानानि प्रतिपादयेत् ॥
 — 20 ( Ap. 15, 13 ) यस्यामी न ह्यते
 — 22 ( Ap. 15, 15 ) तथायाज्ञसं° [ 'यज्ञ° M. 38; Mahādeva says: पराज-
            [ अवरान ] मिलापस्तम्बः । अय[या] ज्ञं कुलत्थं ],
— 23 ( Ap. 15, 16 ) उच्जं om.—
— 29 ( Ap. 15, 22 ) "नादित्येके ॥
— 30 ( Ap. 15, 23 ) भवतीति ॥
    Hir. Dh. Sü. II. 4. 9 = \overline{A}p. Dh. Sü. II. 5. 10, 1—11, 9.
Sū. । पित्रोर्बुभूषा भैषज्यमिच्छतश्चाईतो नियमविलोप: ॥ [ Both Mss of the
            text read बुभूषा and 'विलोपे against the Com; Bii. 257 has
            also °षात्मभेषड्य against the Com. ]
— 4 [ प्राप्तिमहो M. 38 ].
-- 15 स बाह्मणाञ्चियच्छेत् ॥
— 17 (\overline{\bf A}{
m p.} 11, 1) प्राणवियोगाःस^{
m 0}.—
— 19 ( Ap. 11, 3) सुविचितं कृत्वा.—
— 20 ( Ap. 11, 4 ) एवं वर्तमानो.—
— 23 ( \overline{\mathbf{A}}\mathbf{p}. 11, 7 ) [ यानस्यान्धस्य \mathbf{B}\ddot{\mathbf{u}}. 257; भाराभिनिइतस्य both Mss. ]
         Ap. 11, 8. om.—
— 24 ( Ap. 11, 9 ) [ °न्मत्तानां स्वस्त्ययनार्थेन दातन्य: || Thus both Mss.
            of the text, but Mahādeva explains Apastamba's reading ]
Hir. Dh. Sū. II. 4. 10 = Ap. Dh. Sū. II. 5, 11. 10—12, 23.
Sũ. 2 (\overline{A}p 11, 11) वर्णो जघन्यं वर्ग.^{\circ}—
— 8 (\bar{A}p. 11, 17) प्रतिपादयेद्वाह्मे विवाहे श^{\circ}.—
— 11 ( Ap. 11, 20 ) [ सांवर्तत both Mss against the explanation ]
— 12 ( Ap. 12, 1 ) यथाशाक्त द्र°.—
    14 ( Ap. 12, 3 )पूर्व: पूर्व: श्रेयान् om. [Mahādeva notices the different
            reading of Apastamba ].
— 16 ( after \overline{A}p. 12, 4 ) पुत्रेण लोका अयित पौत्रेणामृतं सूते ।
                              अथ पुत्रस्य पौत्रेण प्राप्तोति ब्रध्नस्य विष्टपम् ॥
                              दौहित्रस्तरप्रमुद्धति यथ्पाप्तं महद्भयम् ॥
— 17 ब्रह्मदेबास्त्वधिकारिणः ॥ [ व्याह्म Bü. 257. There is no Com. on
            this Sūtra. ]
-20 = \overline{A}p, 12, 8.
-21 = \overline{A}p. 12, 7.
 - 22 ( Ap. 12, 9 ) धारयेत ॥ [ °येत्र Bü. 257 text ].
— 23 (Ap. 12, 10) नाना om.—
— 24 (Ap. 12, 11) [ 'णोकु भीत M. 38.]
— 25 ( Ap. 12, 13 ) सूर्याभिनिम्नको—रात्रिम् om.
 - 30 ( Ap. 12, 17 ) [ सिषाधियव्यन् both Mss. ]
```

```
— 33 ( Ap. 12, 20 ) 'नध्यायसंशय ॥
— 85 ( Ap. 12, 22 ) [ परिवित्त om. M. 38, परिवैत्तपरिविविद<sup>ाने</sup>षु Bü. 257
            text; Mahādeva explains परिवेता । परिवित्तः [त्तः] । परिवित्तः
            [नः]। परित्रितिदान:]
Hir. Dh. Sū. II. 5, 11* = \overline{A}p. Dh. Sū. II. 7, 16, 1-17, 3.
Sū. 1 तेषां कर्माणि तथारभन्ते.—
— 3 बाह्मणस्त्वा.° —
— 4 मासिश्राद्धमपरपक्षस्योत्तमेहान ॥
— 5 अपराह्यः श्रेयान् ॥
— 6 सर्वेष्वहस्सु कृष्णपक्षस्य.—
— 10 तृतीये क्षुद्रपशुमान्॥
— 11 चतुर्थे ब्रह्मवर्चिसनः ॥ [ Mahādeva notices the different reading o
            Arastamba 7
— 12 बह्वपरयो भन्यापत्यो न.—
— 20 [ बहुमित्रो om. both Mss. of the text against the Com. ]
— 23 °फलानि च ॥
— 24 एतानि मासं प्रेणन्ति पितृकोके विज्ञायते स्रेह°.—
— 27 'समितो [ 'मिणतो M. 38.
— 28 आरण्यानाम् om.—
— 31 ( Ap. 17, 3. ) तथा वार्घाणसस्य ॥
 - 32 एतेनारण्यानां पश्चाम् ॥
 Hir. Dh. Sũ. II. 5. 12 = Ap. Dh. Sũ. II. 7, 17. 4—25.
 Sū. 1 मेध्यं मांसं व्याख्यातम् ॥
 -2 = \overline{A}p. 17, 4.
 — 3 नार्थापेक्षो भोजयेत्॥
 -4 = \overline{A}p. 17, 5.
 — 11 ( \overline{A}p. 17, 12 ) अपरेद्यार्द्वतीयमामन्त्रणम् ॥
        Ap. 17, 13 om. [and the omission is noticed by Mahādeva.]
 — 13 ( Ap. 17, I5 ) तृतीयं च कार्यम् ॥
 — 14 ( Ap. 17, 16 ) सर्वेषु सर्वतः शेषमवदायाश्रीयात् ॥
 — 15 ( Ap. 15, 17 ) हस्तेषु तिलमिश्रोदकपात्रानयनं तिलप्रिकरणं च ॥ [ ° मिश्रोद-
       पात्रा े M. 38.]
 -- 16 (Ap. 15, 18) उद्धरिष्याम्यम्भे करिष्यामीत्यामन्त्रयते ॥
 — 19 (Ap 17, 21) शिविविष्टः परतरपगाम्यायुधीयपुत्रः श्वित्री कुष्टी वृष्ठीपतिः
              सर्वविकयी राजभृत्योप्रज्ञातोत्पन्नो बाह्यण्यामि°.—
   -20 \; ( \; \overline{\mathrm{Ap.}} \; 17, \; 22 \; ) अथाप्युदाहरन्ति ।
             वेदाध्यायी पञ्चाग्निस्चिसुपर्णो ज्येष्टसामिकः।
             ब्राह्मदेयानुसंतानी पञ्चते पङ्क्तिपावनाः ॥
       [ Mahādeva notes the different reading of Apastamba].
          Ap. 17, 25. om —
```

<sup>\*</sup> The figure 11 has been left out at the end of the Khanda in Bū. 257, which however gives the next figures correctly.

```
Hir. Dh. Sū. II. 6, 13* = \overline{A}p. Dh. Sū. II. 8, 1-19, 17.
 Sū. 4 ° रच्छायोपगत स्था— — संवरसरं व्रतं.—
— 8 येषु च भोज्यते ॥
— 12 तानि भुक्तवद्भयो दद्यात् ॥ [ Mahādeva: तद्रणायैव दद्यात् । तदलाम आह ॥
             तानीत्यादि ॥उच्छिष्टानि श्राद्धे भुक्तवभ्द्य एव द्यात् ॥ ]
-13 = (Ap. 18, 12)
— 19 (Ap. 18, 18) वेदयन्ति.—
— 20 (Ap. 18, 19 19,1) पुष्टिकामस्तिष्येण— — प्रास्य.—
— 22 (\overline{A}p. 19, 3) °नामो भोजनीयः प्रशस्तः.—
— 23 ( Ap. 19, 4 ) अमिभोक्तब्यः ॥
— 27 ( Ap. 19, 7 ) [ नाभिजिहीत both Mss.; Com. न विमुचेत्]
— 28 ( Ap. 19, 8 ) [अभिजिहीत वा both Mss; Com. विमुचेद्वा]
— 32 (Ap. 19, 12) आचाम्योध्वाँ
— 37 (Ap. 19, 17) नैय्यामिकं च श्राद्धं.—
 Hir. Dh. Sū. II. 6. 14 = \overline{A}p. Dh. Sū. II. 8. 19, 18–20, 23.
Sū. 3 ( Ap. 19, 20 ) श्राद्धेन कल्पेनं.—
 — 4 ( Ap. 20, 1 ) मासिश्राद्धे om.— तिलानां द्रोणं येनोपायेन शक्नुयात्तथा
- 5 (\overline{A} p. 20, 2) न चागुणायो च्छिष्टं द्युः om.
-- 9 (\overline{\mathbf{A}}\mathbf{p}. 20, 3) ^{0}माणपक्षे तिप्येण स्थालीपाकं-- मिष्टा ब्राह्मणं भोजियत्वा
           पुष्टिकामः सिद्धं वाचयेत्॥
— 10. (\overline{\bf A}p. 20, 7) एवमभ्युचयेन संवत्सरम् ॥
-- 15 ( \overline{
m Ap}, 20, 12 ) प्रक्षालनं वर्जयेद्धिष्टानं च ॥
— 16 (Ap. 20, 13) पाद्योः प्रे°.—
— 18 (\overline{
m Ap}, 20, 15–16) नखछेदनवादनस्फोटनानि छीवनानि चा^{\circ}—[\overline{
m Bu}, 257
            om. °वादन °ो
— 20 (Ap. 20, 18) Second च om<sup>2</sup> [M. 38. om. also द्रव्यपरिष्रहेतु]
— 25 ( Ap. 20, 23 ) एवं वर्तमान उ.°—
Hir. Dh. Sū. II. 7, 15 = \overline{A}p. Dh. Sū. II. 9, 21, 1—22, 5,
Sū, 1 सर्वेष om. -
— 3 °कुले ब्रह्मचारिवासः ॥
-4 = \overline{Ap}, 21, 5
— 5 = \overline{Ap}. 21, 4 ^{0}मनुःसगों.— 6 'नैवान्तमनुष्रयुञ्जानस्य वाचार्य'.—
— 7 इति ब्रह्मचारिवास: [ Mahādeva explains the additional Sū.: एवं
            नैष्ठिक ब्रह्मचारिणो वास आश्रमः ]
-8 = Ap. 21, 7.
— 11 ( Ap. 21, 10 ) एव om.—प्रतिस्थापनिष्कस्या°.—
— 15 (Ap, 21, 14) °प्रापणिमति—[°प्रायणिमिति M. 38. °प्रायेण Bü. 257.]
```

<sup>\*</sup> From this Khanda both Mss. omit the numbers of the Patalas, which have been entered conjecturally,

```
— 16 (Ap. 21, 15) [ तत् om. M. 38].
— 17 (Ap. 21, 16) [दु:खसुखमु M. 38].
— 24 (Ap. 22, 2) फलै: पन्नस्तृ.°—
— 26 (Ap. 22, 4) आपो वायुराकाशः ॥ ततः and इत्यभिनिश्रयेत् om.—
— 27 (Ap 22, 5) तेपामुत्तर उत्तरः संयोगः ॥ [ M. 38 om. also तेषाम् ]
Hir. Dh. Sū. II. 7, 16 = \overline{Ap}. Dh. II. 9, 22, 6 = 23, 2.
Sū. 1 (Āp. 22, 6) [ अथ and एव om. M. 38].
— 2 (Ap. 22, 7) कर्माण्यारभेत.—
- 5 (\overline{\mathrm{Ap}}, 22, 10) वर्तयेरसंवरसरमवराध्यम् ॥ [ M. 38 वर्धयेन्स^{\circ}—Mahādeva
            connects the addition with the following Sūtra.]
— 8 (Ap. 22, 13) अभिमुख आ.°—
— 9 (Ap 22, 14) इति om.—[°त्रोदकप्स° Bū. 257].
— 10 क्षारलवणमधुमाँसानि च वर्जयत्॥
— 11 (\overline{
m Ap}. 22, \overline{
m 15}) तस्य द्वंद्वं पात्राणां — भोजनार्थं वासी.^{\circ}—
— 12 (Ap. 22, 16) हंहानाम् om.
— 13 (Ap. 22, 17) °च्छादनं विहितम्॥
— 14 (Ap. 22, 18) ते कार्या: ॥
— 21 (Ap. 23, 1) [ भ्यांसिन्छन्प्रत्यहमेत्र पा°.—]
— 22 (Ap. 23, 2) फंछः पत्रेस्तृ — — प्रवृत्तान्यापो वायुराकाश इत्युत्तर उ°—
Hir. Dh. Sū. II. 7, 17 = \overline{A}p. Dh. Sū. II. 10, 23, 3—24, 14.
Sū. 2 (Ap. 22, 5) [तेमृतत्व हि भेजिं। | both Mss. of the text; but Mahā-
            deva's explanation shows that he read कल्पते. ]
— 5 (Ap. 23, 8) वर्षप्रजादानं.—
— 7 (\overline{A}_{D}, 23, 10) कार्यमिति । प्रतिषिद्धाचारो न प्रमा^{\circ}.—[M. 38 inserts
            यथा before ब्रीहिं.]
— 9 (Ap. 23, 12) परमानन्त्यं फल स्वर्ग°—[Bū. 257 and Mahādeva
            प्रत्मपरिमितस्वर्गे°; the latter notices the reading स्वर्थं ]
— 12 (Ap. 24, 3) [की र्त्तः स्वर्गः;° गें Bū. 257.]
— 13 (Ap. 24, 4) [ aquqt: both Mss. of the text.]
— 16 (Ap. 24, 8) [तहत्सह both Mss, and Mahadeva तैहत् तैरेव ]
— 18 (Ap. 24, 10) नेषामिस्म°—
— Ap. 24. 11 om.
-19 \ (\overline{\mathrm{Ap}},\ 24,\ 12) अथापि प्र-- मित्ययं सर्गः ॥
— 20 (Ap. 24, 13) [तत्र ये पुण्यकृत: om. both Mss. of the text, against
            the Com. ]
— 21 (Ap. 24, 14) तिपसा वा सशरीरा — जयेदिभ स्वर्ग लोकं जयतीति संक°.]
Hir. Dh. Sū. II. 8. 18 = \overline{A}p. Dh. Sü. II. 10, 25, 1,—26, 2.
       5 इति om. [ Both Mes. of the text read also दक्षिणादग्द्वारं सभा against
\mathbf{S} \tilde{\mathbf{u}}.
            the Com.]
— 6 सर्वत्रेवा°.
— 9 तेषां पूजा श्रेयस्यात्मनः कार्या ॥
```

— 10 (Ap. 25, 9) तेम्यो यथा — मावसथमन्न°.—[M. 38 adds: सर्वाणि तस्या;

```
Bii. 257: सर्वाणीतश्च यान् --- --- ; something has probably
            been lost.]
— 12 (Ap. 25, 11) बुद्धिपूर्व वा om.—[M. 38. reads also नास्य वि°; Bü. 257
            text: भावात्किचित्.]
— 13 (\overline{
m Ap}, 25, 12) °िन्नवपेद्यथार्थान्युग्मान्वै°.—
— 15 स्वधर्मानुष्ठानानियमेषु च युक्तः स्यात् ॥ [स्वधर्मानुष्ठा° Mss. of the text
            Mahādeva says: सर्वेषां धर्माणां स्वकर्मानुष्ठानानियमेषु । स्वकर्मानुष्ठानं प्रजा
            पालगादि। तत्र ये अनियमाः। अनीतयः। तेषु युक्तः सावधानः स्यात्। अनीतयो न
            कार्या इत्यर्थः ॥ ]
— 16 (Ap. 25, 14) इति om —
— 19 (Ap. 26, 2) °न्यपजिद्दीर्घमाणी [ M. 38, omits also यो and reads
            आत्मरूपे। यज्ञी.]
Hir. Dh. Sü. 11. 8. 19 = \overline{A}p. Dh. Sū. II. 10. 26. 3—27, 21.
Sū 2 (Ap. 26, 4) ग्रामेषु निगमेषु चा°— - शीळान्धर्मार्थकुशलान्प्र.—
— 7 (Ap. 26, 9) [धर्म्य Bū. 257 text.]
— 9 (Ap. 26, 11) च om.—
— 16 (Ap. 26, 18) [ at om. both Mss. of the text, against the Com.]
— 19 (\overline{A}p. 26, 21) [^{\circ}दाय दास्य ॥M. 38 वासा; \overline{C}om. निर्वास्य: ]
— 20 (Ap. 26, 22)[ अथ राज्ञां मृत्ये ॥ both Mss. and Com.]
— 22 (\overline{Ap}. 26, 24) चरितनिर्वेषं (?) स्वामि^{\circ} [ Perhaps चरित निर्वेषे to be
            read ]
— 23 (Ap. 27, 1) यथापुरं धर्मे संबन्धः ॥ [धर्म M. 38.]
— 24 (\overline{\rm Ap}, 27, 2) न सगोत्रस्थानीयां प^{\circ}—
— 28 (Ap. 27, 6) खब्ब om —
— 32 (Ap. 27, 10) [ कर्षयेत् both Mss.]
— 33 (Ap. 27, 11) उपदिशन्ति om. [ both Mss; इति om. Bū. 257.]
— 37 (Ap. 27, 15) आसने च.—
--38 \; (\overline{\rm Ap}, 27, 16) \; {}^{\circ}दाने परदारानुप्रवेश इति.—
— 39 (Ap. 27, 17) [चक्रुनिंसे°.—]
— 40 (Ap. 27, 18) रहसि बोधयेत्॥
— 42 (Ap. 27, 20) [असमाप्ती.—]
— 43 (Ap. 27, 21) स्नातकः श्वशुरो रा°.—
Hir. Dh. Sü II. 8. 20 = \text{Ap. Dh. Sü. II. } 11. 28-29.
Sũ 6 पशून् om.—[M. 38 : reads: अवस्थ माणे नशने वा.]
— 10 मूलं फले पुष्पे शाक इति.—
— 17 (Ap. 29, 4) अन्येपि om.—
— 18 (Ap. 29, 5) विद्यभिजनसंपन्नाः om.—
— 19 (Ap. 29, 6) संदेहे om —
— 20 (Ap. 29, 7) प्रात: om.—[समाख्याने.—]
— 26 (Ap. 29, 13) लक्षणकर्मणा तु.—
— 27 (Ap. 29, 14) M. 38 om. all except तत्र सक्षणम् ॥
— 18 (Ap. 29, 15) °न्प्रतीयादेवं वर्तमानः सर्वाह्रोकानभिजयति सर्वाह्रोकानभि
            जयति ॥
```

इति हिरण्यकेशी[शि]सूत्रे सप्ताविशति[तमः] प्रश्नः समाप्तः ॥ २७ ॥

#### APPENDIX II.

# सूच पत्रम् ।

#### - 20,65

अ

अकरः श्रोत्रियः २. १०. २६. १० अकृतप्रातराश ३. ११. २३ अकीतपण्येः ७. २०. १६ अक्रोधनः १. ३. २३ अकोधोहर्षो ८. २३.६ अगन्धसेवी १. २. २५ अभिं वा प्रविशेत् १. २५. ६ अर्मि नाप्रयतः ५. १५. १८ अभिपूजा च २. १०. २५. ७ अभिमपश्च न २. ५. १२. ९ अभिमपा बाह्यणं ११. ३०. २२ अभिमादित्यमपो ११. ३०. २० अमि। भेद्ध्या १. ४. १६ अमिं ब्राह्मणं २. ५. १२. ६ अभिरिव ज्वलन् २, ३, ६, ३ अभिहोत्रमतिथयः ४. १४. १ अभीषोमीयसँस्थायां ६ १८. २४ अम्म्यर्थ र. ९. २२. २१ अमं च २ २ ४. १० अग्लीस्तुः १. ३. २२ अङ्गानां तु २. ४. ८. १३ अवानि न १. २. २८ अजनवादशिलः १. ३. १३ अजिनं त्वे ° १. ३. १० अत एव २. ९. २१. ८: २. ९. २१. १९ अतिकान्ते १. १. २८ अतिथि २. ४. ८. १४ अतिधानेव २. २. ४. ११ अतिव्यपहारो १०. २८. ४ अतृप्तिश्च २. १. १. ३ अतोन्यानि दोष ° ७. २१. १९ अतोन्यानि नि° २. ५. १०

अत्र ह्यधिकार: २. ६. १५. २३ अथ काम्यानि १. १. २० अथ गृहमेघो १. २. ७. अथ पतर्नायानि ७. २१. ७ अथ परिवाजः २. ९. २३. ७ अथ पुराणे ६. १९. १३.; २. ९. २३. ३ अध ब्रह्मचर्य ° १. २. १८ अथ ब्रह्मणोत्ताः ४. १२. १३ अथ भूनदाहीयान् ८. २३. ४ अथ मुत्ये २. १०. २६. २२ अथ भ्रणहा १०. २८. २१ अथ यः पृत्रों ° १. ४. २८ अथ यदि वातो ४. १२. ५ अथ गरय पिता पितामह १ १. १. ३२ अथ यस्य प्रापितामहादि १. २. ५ अध वानप्रस्थः २. ९. २१. १८ अथ व नप्रस्थाय २. ९. २२. ६ अथ संप्रयोग: ५०. २८. १३ अथ स्नानकवतानि ११. ३०. ६ अथातः सामयाचारिकान् १. १. १ अधाध्याष्यः १. १. ३१; १. २. ४ अथाप उपस्पृशेत् ५. १६. ८ अथापरं ९. २७. ९ अथापि तस्मान् २. ६. : ४. १२ अथापि न १०. २९. १० अथापि नित्यानुवाद ° २. ६. १४. १३ अथापि प्रजापतं १२. ९. २४. ७ अथापि बाह्मणं ३. १०. ८ अथापि वाजसनेयि ° ४. १% ३ अथापि स एवायं २. ९. २४. २ अथापि संकल्प ३ . ९. २३. ७. अथाप्यस्य प्रजाति २. ९. २४. १

अथाप्युदाहरन्ति ६. १९. १५; ९. २५. ९; ११. ३०. २३; ११. ३२. २३; २. ४. ९. १३; २. ६. १३. ६; २. ७. १७. ७ अथाभिशस्ताः १०, २९. ८ अथाशुचिकराणि ७. २१. १२ अथाहरह° १. ४. २३ अथोपनयनं तत ° १. १. ३६ अधोपनयनम् १. १. २९. ३६ अथो यार्कि च २. ५. ८ अदण्ड्यः २. ११. २८. १२ अदिवाखापी १. २. २४ अधर्मचर्यया २. ५. ११. ११ अधर्माणां तु ७. २१. ११ अधर्माहतान् १०. २८. ११ अधश्व शयीयातां २. १. १. ८ अधासनशायी १. २. २१; अधिकमहरहः २. २. ३. ६ अधीत्य चाविप्रक्रमणं २. २. ५. २ टाधीयानेषु ३. १०. १८ अधोनाम्युपरिजान्वा ° २. ८. १८. ४ अधोनिबीतः २. ६. १९ अध्ययनसांवृत्तिः २. ३. ६. १३ अध्ययनार्थेन यं ४. १४. ३ अध्यात्मिकान् ८. २२, १ अध्यापयेद्वा ३. १०. १४, १६ अध्यायानध्याय ४. १२. ७ अध्वापन्नस्तु २. ६. ११ अनिभरनिकेतः २. ९. २१. १० अनध्यायो ११. ३२. १२ अननूतं ३. ११. ३५ अनपश्चितोन्यत्र २. ६. १७ अनहिद्भिवी ५. १७. २ अनष्टं वैश्यम् ४. १४. २८ अनुस्युः १. ३. २४ अनुसूयुर्दुष्प्रलम्भः ७. २०. ५ अनाकोश्य° ९. २६. ३ अनात्रीते मृन्मये ५. १७. ९

अनामय ४. १४. २७ अनायुष्यं त्वेवंमुखस्य २. ८. १९. २ अनार्यवपेशुन ° ९. २६. ७ अनार्या शयने ९. २७. १० अनाविःसगतु ° ११. ३२. ५ अनासनो २. ६. २१ अनिवृत्ती १. ४. २६ अनुगमनं च.२.२.४.२६ अनुज्ञातः २. ६. २ अनुज्ञातेनु ° ९. २७. ५ अनुज्ञाप्य वा २, ५, १२. ८ अनुपस्तीर्णे २. ९. २२. २३ अनुपस्थकृतः २. ६. १४ अनुभाविनां च ३ १०. ६ अनुवाती २. ६. १५ अनुत्थाय २. ६.७ अनुद्धासि ११. ३०. १२ अनृते राजा २. ११. २९. ८ अनृत्तदर्शा १. ३. ११ अन्तः शत्रम् ३. ९. १४ अन्तः शवे च ५, १६, २० अन्ततः प्रवृत्तःनि २. ९. २२. ३ अन्तरस्यां पुरि २. १०. २५. ३ अन्तरालेपि २. १. १. १. अन्ति धिने वा १.३.४१ अन्तश्चाण्डालम् ३. ९. १५ अन्तेबास्यनन्तेवासी २.८. २६ अन्धमूकबिधर° २. १०. २६. १६ अनसँस्कर्तारं २. ३. ६. १६ अन्नादे ६. १९. १५ अनेन चानस्य ७ २०१५ अन्यं वा समुदेतम् २, २, ५, ७ अन्यचापरिगृहीतम् २. ५. १०. ५ अन्यतराभावे २. ५. ११. १३ अन्यतराभिषेचने २. ३. ६. १० अन्यत्र राहुदर्शनात् २. ७. १७. २५ अन्यत्रोपसंग्रहणात् २. ७. २ ३ अन्यद्वामेध्यम् ५. १६. २४

अन्वारुद्य ४. १४. १६ अपजहीत २. ८, १९. ८ अवरपक्षस्या<sup>०</sup> २. ७. १६. ५ अवराधेषु २. ८. २८ अपरेणाभि २. २. ३. २० अपरेद्युर्द्धितीयम् २. ७. १७. १२ अपि चेत्त० २. ६. ३२ अपि वा लेपान् २. १. २. १ अपि वा लोमानि ९. २५. १३ अपि वा व्याह्तीभिः १. २. ३ अपि वाष्ट्रमीष्वेव २. २. ३. ८ अपि वा सूत्र° २. २. ४. २२ अपि सत्सु ३. ९. १९ अप्रतिकृष्टं च ११. ३०. १३ अप्रतिवातम् २. ६. २३ अप्रतिष्टब्धः २. ६. १६ अप्रतीमायाँ २. ४. ९. ४ अप्रयतश्च न ४. १४. २० अप्रयतेन तु ५. १६. २२ अप्रयतेन नाभिवाद्यम् ४, १४, १८ अप्रयतोपहतमनं ५. १६. २१ अप्सु चावगादः ३. ११. १७ अप्तु वा प्रवेशयेत् १. ३. ३९ अबुद्धिपूर्वमलंकृतो २. १०. २६. १८ अमक्ष्यश्चेद्यो ५. १७. ३८ अभाव उदकम् २ ४.८.९ अभावे तेलँ २. ८. १९. १९ अमावे भूमिरु इकं २. २. ४. १४ अभित्रास उपवास २. ८. २९ अमिनिमुक्ताम्युदित ° २. ५. १२. २२ अभिनिहितानां तु ३. ९. १६ अभिभाषितस्वासीनः २. ६. 🤄 अभिमुंखोनभिमुखं २. ६. २० अमिवादनायैव २. २. ४. १७ अमिषिताश्च २. ९. २२. १२ अभीचाराचुव्याहारी १०. २९. १५ अमोज्यं भुऋवा ९. २७. ३ अभ्रं चापतीं ३. ११. ३१

अमेध्यैरवमृष्टम् ५. १६. २५ अयाज्यानधीयानः २. ५. १०. ९ अरण्ये कुटि ९. २४. ११ अरण्ये च ४. १४. ३१ अर्थ वा २. ५. १२. १७ अर्धपश्रमा ° ३. ९. ३ अर्धेन १. २. १४ अलंकारी मार्यायाः २. ६. १४. ९ अलब्धीपवासः १. २४. १७ अवगाइनमपां २. १. २. ९ अवबध्य पशून् २. ११. २८, ६ अवरोधनं चास्य २. ११. २८. ४ अवशिनः २, ५१, २८, २ अविचिकित्सा ४. १३. ११ अविधिना च प्रविज्ञतः ६. १८. ३१ अविशिष्ट हि २. १०. २७. ५ अविहितमनुवाका ° ३ ११. २० अविहितश्चेतेषाम् ७. २ . १४ अविहिता ब्राह्मणस्य ७. २०. ९० अशक्ती भूमी १. ३. ३८ अशिष्टपतितमत्तो ° २. ५. ११. ९ अशुद्राणामदुष्ट १. १. ६ अरमानं लोष्ट<sup>०</sup> ११. ३०. २१ अश्राद्धेन तु ३. १०. ३० अष्टम आ<sup>०</sup> १. १. **२**२ अप्टमे पुष्टिः २. ७. १६. १५ अष्टाचत्वारिंशब्द ° १. २. १२ अष्टार्शातिसहस्राणि ये प्रजां ने १ २. ९. २३. ५ अष्टाशीतिसहस्राणि ये प्रजामीषि २. ९. २३. ४ असमापत्ती २. १०. २७. २० असमुदेतश्चित् २. ३. ७. १७ अस्मन्दयन् २. ८. १९. ६ अस्तमिते च बहिः ११. ३ . ३ अस्तमिते च स्नानं ११. ३२. ८ अहन्यसंवेशनं २. १. १. १६ अहरहर्भूतबाले ° ४. १२. १५ अहावियांजी ६. १८. २९

### स्चीपत्रम्।

अइविष्यमनृतं २. ८. १८. ३ अहविष्यस्य होम ° २. ६. १५. १६ अहोरात्रावमावास्यासु ३. ९. २८

आ

आकाशे खयम् २. ९. २२. २२ आचम्य चोध्वीं २.८.१९.१२ आ च विपाकात् ३. १०. २९ आचामेद्वा २. ६. ३७ आचार्य ऋत्विक् २. ४. ८. ६; २. १०. २७. २१ आचार्यप्राचार्य ° २. ८. १९ आचार्याधीनः १. २. १९ आचार्यायर्विजे २. ४. ८. ७ आचार्ये त्रीनहो ° ३. १०. १० आचार्योप्यनाचार्यः २.८.२७ आजिपथे ९. २४. २१ आ तमितो: २. ५. १२. १५ आतुरव्यखनानि २ ६. १५. ६ आत्ततेजसां २. ८. २०. १० आत्मनेवाहमलब्ध्वा ८. २२. ६ आत्मन्परयन्सर्वभूतानि ८. २३. १ आत्मप्रशंसां २. ७. २४ आत्मलाभान परं ८. २२. २ आनेयीं च स्त्रियम् ९. २४. ९ आथर्वणस्य २. ११. २९. १२ आदित एवोपवास: २. ८. २०. ९ आधाने हि सती २. ५. ११. १४ आनडुइन वा ३. ९. ५ आ निशाया ११. ३२. ११ आन्नप्राशनाद्गर्भा २. ६. १५. ५९ आपाद ब्राह्मणेन २. २. ४. २५ आपदि व्यवहरेत ७. २०. ११ आपचर्थं ज्ञापयेत् २. ८. १६ आ परिसंवत्सरादित्येके २. ६. १५. २० आप्रीतं चेदाभि ° ५. १७. १० आ भूतसंष्ठवात्ते २. ९. २४. ५ आमं वा ६. १८. ३ आयुधप्रहणं २. १०. २५. १४

आरब्धे चामोजनमा १२. ७. १५. २४ आराचावसथात् ११. ३१. ३ आरोग्यँ शूद्रम् ४. १४. २९ आर्द्रे वा ५. १६. १५ आर्यसमयो ४. १२. ८ आर्याः प्रयताः २. २. ३, १ आर्थाः शुचयः २. १०. २५. १३ आयीधिष्ठता वा २. २. ३. ४ आयीय वा १. ३. ४० आर्षे दुहितृमते २. ५. ११. १८ आवसथं दद्यात् २. ३. ६. १५ आवसथे श्रोतियावरा ° २ . १०. २५. ८ आविकं सार्ववार्णेक्सम् १ ३. ७ आवीसूचं १. २. ३६ आश्वमेधिकं वा ९. १४. २२ आ षोडशाद् बाह्मणस्य १. १. २७ आसने शयने २. २. ५. ५ आ समापत्तेः २. १०. २७. १९ आसीनिक्किराचामेन् ५, १६, २ आसीने चन २.६.२७ आहवनीयार्थे १. ३. ८८ आहितामिं २. ३. ७. १३ आहुताध्यायी च २. ५. २६

इतरेषां वर्णानामा ° २. ५. ११. १ इतरेषु २. ६. १५. १० इति सर्वत्रोदक १ २, ९, २२, १४ इति हि नाह्मणम् २. ३. ७. ११ इत्यश्चिकर<sup>०</sup> १०. २९. १८ इत्यूर्ध्वरेतसां २. ९. २३. ६ इन्द्रियप्रीत्यर्थस्य २. ५. १०. ३ इप्रमात्रादित्येक ५. १५. १९ इधियज्ञकतृत्या ९ २७, २ इहेंब भुजती २. ७. १७. 🤲

उचेस्तरा २.८.८ उच्छिष्टाशन ° २. ७. ३० उत्तमस्येक° २. २. ३. १४

उत्तरपूर्वदेशे २. २. ३. २३ उत्तरेण।पिथान्याम् २. २. ४. ३ उत्तर्वेद्यसदने २. २. ४. ४ **उत्तिष्ठेतू**ण्णी २. ७. १ उत्तीर्य ५. १५. ११ उत्पादियितुः पुत्र २. ६. १३. ५ उत्सन्नश्चाचः १. २. २७ अस्तिच्येतदुदकं २. १. १. १४ उदकोपस्पर्शनं च सह २. २. ३. ७ उदकोपस्पर्शनम् २. १. १. २३ उदगयन २. ८. २०. ३ उद्धानसंनिधौ २. २. ३. २१ उदाचारेषु २. ८. ३ उदिते त्वादित्ये २. ५. १८ उदीष्यवृत्ति २. ७. १७. १७ उद्धृतान्यशानि २. ३. ६. १७ उड़ियतामभी च २. ७. १७. १८ उद्यन्तमस्तं यन्तं ११. ३१. २८ उपनयनं विद्यार्थस्य १.१.९ उपन्युषं ३. ९. २२ उपसंग्राह्यः २, ५, २० उपाकरणसमापन ° ३. ११. ७ उपाकरणाचोत्सर्ज ° २. २. ५. १६ उपानहीं २. ७. ५ उपासने गुरूणां ५. १५. १ उपेतः स्त्रीणां २. ४. ९. ७ उपेतस्याचार्यकुले १. २. ११ उमयतः परिषेचनं २. २. ३. १७ उभयत उपसंप्रहणम् ३. १०. १७ उमयान्पर्यति २. ८. १८ १६ उमाभ्यामेबोमा ° २. ५. २२ उष्ट्रीक्षीरमृगी ° ५. १७. २३

ऊर्ज पृष्टि २. ३. ७. ३ जर्धमर्थरात्रादध्य ° ११. ३२. १४ कर्षमर्थरात्रादिःयेके १. ९. २४

अती च २. १. १. १७ ऋत्विक्शवशुर ° ४. १४. ११ ऋखें वा २. २. ५. १७ ऋषभश्रात्राधिकः ९. २४. ४

प्

एकखुरोष्ट्र° ५. १७. २९ एकधनेन २. ६. १३. १२ एकरात्रं २. ३. ७. १६ एकाभिरनिकेतः २. ५. २१ - २१ एकाद्श १. १. १५ एकादशे २. ७. १६. १८ एकाध्याणी २. ६. २४ एकेन द्वास्या ३. ११-२९ एको वा २. ९. २२. ९ पुतदेवा ° १०. २८. १४ एतमेवाभ्यसेत् ९. २७. ८ प्तान्यपि नानन्तेवास्या ६. १८. १ एतान्यपि पतनीयानि ७. २१. १८ प्तान्येव क्षत्रियस्य २. ५. १०. ६ एतेन माम्यारण्यानां २. ७. १६. २८ एतेन देशकुलधर्मा २. ६. १५. १ एतेन दोषफळ ° र. १. २. ५ एतेन परं २. ९. २१. १७ एतेन घहं योगेन ४. १३. २० प्तेमान्तेवासिनो २. ७. १७. ६ एतेनान्ये दोषफलैः २. १. २. ७ एतेनान्ये नियमा १. ४. ७ एतेनान्ये शूरा २. १०. २६. ३ एतेनैव विधिनो ° १०. २८. १८ पूर्वं संवत्सरं २.८.१८.१२; २.८.२०. ७ एवं सत्यार्यसमयेन ४. १२. ६ एवंवृत्तावनन्तलोको २. २. ४. १५ एवंबृत्तो २. ५. ११. ४ एवं त्रिः २. ६. १५. ८ एवमन्येष्वपि ° ९. २६. १२; १०. २९. ४ एवमभ्यासे २. १०. २७. १२ एवमवरोवरः २. ९. २४. ४ एवमहरहरा २. ८. २०. ४ एवसुमी ७. २०. ९; २. ८. २०. २३ एवं बलिनां २. २. इ. १८

ओंकारः ४. १३. ६ ओपनयात् २. ६. १५. २२ ओषधिवनस्पतीना २. ७. ४

भोदुंबरश्रमसः २. ८. १९. ३ औपवस्तमेव २. १. १. ५ ओपासने २. २. ३. १६

क भारयात्रः ६. १९. २ कम्बलम १. ३. ८ करञ्जपलाण्डु ° ५. १७. २६ कर्तपत्यमनायुष्यं च २. ५. ३ कवायं १. २. ४१ काण्डसमापने ३. ११. २ काण्डोपाकरणे ३. ११. १ काममन्युभ्यां ९. २६. १३ काममपशसयीत ११. ३२. १६ काममात्मानं २. ४. ९. ११ काममुद्भियतां २. ७. १७. १९ कालयोर्भो° २. १. १. २ काले स्वामिना° २. २. ४. १३ किं करवाणि २. ६. ३८ कीटो वामेध्य ° ५. १६. २६ कुष्टो ५. १७. ३२ क्रट्टिबनो २. ११. २९. ३ क्तायित्वा ५. १७. ४ कुमाराश्च २. १०. २६. १२ कुमार्यो तु २. १०. २६. २१ कुछाय हि २. १०. २७. ३ कुशलमबर • 🕶 १४. २६ कच्छ्रदादशरात्रं ५. २७. ६ कृष्छ्संवत्सरं ५. २५. ८

कृष्ट्या धर्म <sup>®</sup> २. ११. २९. १३ कृतभूमी तु ५. १७. ६ कृताकृतम<sup>°</sup> २. ८. १८. १७ कृताञ्चं पर्युषितं ५. १७. १७ कृताकस्य ६. ३८. ४ कृत्वा च २. ७. २३. कृत्वा विद्या २. ७. १९ कृत्स्नं प्राप्तं २. ८. १९. ९ कृष्णं च स्वामाविकं ११. ३०. ११ कृष्णं चेदनुप १, ३, ४ कृष्णधान्ये २. ८. १८. २ केशानकं २. २. ३. ३ केशान्त्रकीर्य २. ६. १५. ७ कोमिशस्ताय ९. २४. १५ क्याक्ष° ५. ९७. २८ क्रव्यादः ५. १७. ३४ कुल्रकोष ५. १७. ३६ कोधादीस ११. ३१. २३ कोधो इर्षो ८. २ इ. ५ कोशो प्रामेभ्यः २. १०. २६. ७ ह्रीबः ६, १०. २७ क्षत्रियँ इत्वा ९. २४. १ क्षत्रियवद्वैरयस्य २. ५. १०. ७ क्षद्रान्क्षद्र ° ११. ३२. १८ क्षत्रं परिगृह्यो ° २. ११. २८. १ क्षेमछद्राजा २. १०. २५. १५ ख खट्टाइं दण्डार्थे १०. २९. १

खद्वायां ५. १५. २१ खङ्गोपस्तरणे २. ७. १७. १ सण्डेन ९.२४. १४

गच्छन्तम १ २. ६. « गर्दभेनावकीणी ९. २६. ८ गर्भे च ९. २४. ८ गवां चावरोधे ३. ९. २५ गार्दभं यानं ११. ३२. २५ गाश्च रक्षेत् ९. २४. १८

गुणहान्या तु २, ७. १७, ५ शुर्वे इत्या ९. २४. २४ ग्रहतस्पगामी तु १०. २८. १५ ग्रुक्तस्पगामी सचुवणं ९. २५. १ गुरुप्रसादनीयानि २. ५. ९ गुरुसंनिधी ३. १० १५ ग्रुहसमबाये २. ७. १४ गुरूनमात्याँम २. १०. २५. १० गुरोक्दाचारे ° १. ३. १५ ंगुर्वीसाचि ७. २१. ९ गृहमिधनोर्यद ° २. २. ३. १२ गृहान्कृत्वा २. ९. २२. ८ गोत्रण २. ६. ३० गोमध्रपकी हैं २. ४. ८. ५ गोदें क्षिणानां ११. ३१. ८ गौरसर्षपाणां २. ८. १९. १ मामारण्यायाम ३. ११. ९ प्रामेणाध्यवसिते ३. ९. ७ प्रामेषु नगरे च २. १०. २६. ४ चक्षनिरोध° २. १०. २७. १७ चतुर्चे क्षुद्र ° २. ७. १६. ११ चतुर्थे सर्वम् २. १०. २७. १३ चतुर्दश आयुषे २. ७. १६. २१ चत्वारो वर्णा १, १. ४ चरितनिर्वेषस्य ६. १८. १२ चरिते २. १० २७. १ चातुर्मासीषु ३. १०. १ चारी ६. १८. ३० चिकित्सकस्य ६. १९. १४ चेष्टति २. ६. २८

छ छन्दःकल्पो २. ४. ८. ११ छदियित्वा ३. १०. २२ छायायां ११. ३०. १६ ज जात्याचारसंशये २. ३. ६. १
जानुनि २. ८. २०. १४
जायापत्योर्न २. ६. १४. १६
जिह्नाच्छेदनं २. १०. २७, १४
जीवन्पुत्रेम्यो २. ६. १४. १
ह्नायमाने तु तस्मिनेव ३. ९. ८
ह्नायमाने वयोविशेषे ४. १४. १४
ज्या राजन्यस्य १. २. ३४
ज्येष्ठेः दायादः २. ६. १४. ६
व्विक्ठतां ९. २५. २

तं योनुतिष्ठेत् ८. २२. ८ तश्च लिझं २. ५. १२. २३ तच्छाक्षेतिं ९ ४. १३. २९; २. ६. १४. १०;

2. 5. 29. 94 तच्छेष्ठं १. १. १७ तत ऊर्ध्व न २. ११. २८. ९ तत ऊर्ध्व प्रकृतिवत् १. २. १० तत ऊर्ध्व माद्यणः २. २. ४. २७ ततः परम ° २. ९. २३. १२ ततः परिवृत्ती २ १, २, ३ ततः संवत्सर° १. १. ३० ततः सिद्धिः १०. २८. १२ ततोषिमुपस्पृशेत् २. ८. १९. १३ ततो नाना २. १. १. २२ ततोपो २. ९. २२. ४ ततो मूळे: २. ९. २२. २; २. ९. २३. २ ततो यो १. २. ९ तत्प्रत्ययं २. ६. १५. ९ तत्र गुणान्स<sup>°</sup> २. ५. १०. २ तत्र द्रव्याणि २. ७. १६. २३

तस्त्रत्ययं २. ६. १५. ९
तत्र गुणान्स १२. ५. १०. २
तत्र द्व्याणि २. ७. १६. २३
तत्र नवानि २. ८. १८. ७
तत्र पितरो २. ७. १६. ३
तत्र यन्मु १२. १०. २६. ८
तत्र ये पापक्त १२. ९. २४. ९
तत्र ये पुण्यकृतः २. ९. २४. १३
तत्र लक्षणं २. ११. २९. १४

तत्र श्रुयते ४. १२. २ तत्रात्मलाभीयाञ्छ्रोकान् ८. २२. ३ तत्रापि २. ६. १३. ४ तस्सप्तरात्रेणा ° ९. २७. ४ तत्समाइत्यो° १. ३. ३१ तत्सुभूतं २. २. ३. ११ तथा कीलालीष ९ ५. १७. २५ तथा क्षार° १. २. २३ तथा गुस्कर्मसु २. ५. २४ तथा चात्मनो ° २. ४. ९. १२ तथा तृणकाष्ठेषु ५. १५. १४ तथा धर्माह्रतेन २. ७. १६. २५ तथानुत्थितायाँ ५. १६. १९ तथान्यस्यां ३. ९. १२ तथापपात्रेः ७. २१. ६ तथापरपक्षस्य २. ७. १६. ६ तथा पशुपस्य २. ११. २८. ३ तथा पुण्याकियासु १०. २९. ५ तथा पुण्यफलेषु २. ६. १४. १८ तथा प्रदरोदके ५. १५. ५ तथा प्रयताय ४. १४. १९ तथा प्रासादे ५. १७. ७ तथा बहुपादे २. ८. ९ तथा रसानाम ° ५. १७. १५ तथावराजसँ° २. ६. १५. १५ तथा वृक्षमारूढः ३. ११. १६ तथा वरतेन ११. ३०. २ तथा शतबलेः २. ७. १७. २ तथा ष्ठेवन ° ११. ३०. १९ तथा संबन्धेषु ३. १०. ३ तथा समादिष्टे २. ७. २८ तथेळकं ५. १७. २२ तथौषधि ३. ११. ५ तदतिक्रमे २. ५. २ तदनुवर्तमानी ४. १२. १२ तदन्वीक्ष्य २. ६. १३. ९ तदभाव २. ६. १४. ३ तदहरा° ३. ९. १८

तिदिन्दिय° २. १०. २७. ४ तदेतेन १०.२९. ११; २. ९. २४. ११ तद्द्रव्याणा २. ८. ६ तथयाम्रे ७. २०. ३ तद्यतिकमे २. १०. २७. ६ तपः स्वाध्याय ४. १२. १ तपस्विनश्च २. १०. २६. १४ तप्ताभिश्वा° ५. १५. ६ तमभिमुखो ° २. ३. ६. ७ तमसो वा १. १. ११ तं भोजियत्वा १. ३. ४५ तयोरनुमते २. ११. २९. ४ तयोनीना २. ८. ४. ७ तस्माच्छ्रतितः २. ९. २३. ९ तस्माद्दषयो ° २. ५. ४ तस्मिँभ्रेव १. १. १३ तस्मिग्गुरोर्नृतिः २. ८. २३ तिस्मिन्नाभिजन ° १. १. १२ तस्मै १. १. १५ तस्य चेच्छास्र ° २. ५. १०. १३ तस्य द्वन्द्वं २. ९. २२. १५ तस्य निर्वेषः ९. २४. १० तस्य पन्था ९. २४. १२ तस्य पादौ २. ३. ६. ९ तस्य पुरस्तात् २. १०. २५. ४ तस्य पूजायां २. ३. ६. ६. तस्य मुक्तमा<sup>०</sup> २. ९. २१. ११. तस्य विधिः ३. ११. २२ तस्य शाखान्तरे ४. १२. ४ तस्य शूद्रः ९. २६. ९ तस्यापि ६. १८. १४ तस्यारण्यमा ° २. ९. २२. १ तस्यारण्येनै ° २. ९. २२. १७ तस्योत्तरार्थे २. ८. १८. १५ तस्योदक ° २. ३. ६. ९९ तस्योपचारः २. १. १. ११

तस्योपदिशन्ति २. ९. २१. ९; २. ९. २१. २० तानि च २. ८. १८. ९ तावन्तं कालं ३. ११. १४ तासा निष्कमण ९. २४. १९ तिलतण्डुला <sup>७</sup>. २०. १३ तिष्ठति च २. ६. २६ तिष्टमाचामत् ५. १६. १ तिष्ठन्सव्येन २. २. ५. ६. तिष्येण २. ८. १८. १९ तुल्यगुणेषु २. ७. १७. १० तूष्णी ४. १४. १२ तृणकाष्ठेर° ७. २१. २ तृणच्छेदन ११. ३२. २८ तृतीयमामन्त्रणम् २. ७. १७. १३ तृतीये २. ७. १६. १० नुप्तिश्चा ° २. १. १. ६ तेन प्रदिष्टं १. ३. ३२ तेम्यो यथागुणं २. १०. २५. १० ते शिष्टेषु २. ९. २४. ३ तेषाँ स २. २. ३. ५ तेषां यथागुण ° २. १०. २५. ९ तेषां तेजोविशेषेण २. ६. १३. ८ तेषां त्रय २. ५. १२. ३ तेषामभ्यागमनं १. १. ३३; १. २. ६ तेषामिच्छतां १. १. ३४ तेषामुत्तमं लोहेन २. ८. १८. १३ तेषामुत्तरः २. ९. २२. ५ तेषा पुरुषा ° २. १०. २६. ५ तेषां पूजा २. १०. २५. ९ तेषां पूर्वः १. १. ५ तेषां प्रकृतयः २. ९. २४. १३ तेषां प्रेतेषू° २. ६. १५. ४ तेषां मन्त्रा° २. २. ३. १३ तेषां महायज्ञाः ४. १२. १४ तेष्ठ चोदकोप° ३. १ • . ५

तेषु सर्वेषु ११. ३०. ४; ३. ९. ३१. व. तेष्विप्रवासे १. ३. ३४ तेष्विप्रवासे १. १७. १६ तेष्या ३. ९. २ प्रयाणा ६. १८. ९ प्रयो तियां २. ९. २४. ८ प्रयोदशे २. ७. १६. २० प्रि: प्राय २. ७. १७. १४ त्रिमधृश्चिष्ठ २. ७. १५. १५ त्रिमधृश्चिष्ठ २. ७. १७. २९ त्रिमधृश्चिष्ठ २. ७. १७. २९ त्रिमधृश्चिष्ठ २. ७. १०. २९ त्रिमधृश्चिष्ठ २. ८ २०. ६ त्रिमधृश्चिष्ठ २. २७. ७

#### 8

इक्षिणतः २. २. ४. ५ दक्षिणं बाहुं २. ५. १६ दक्षि हाद्वारं २. १०. २५. २ दक्षिणन पाणिना २. ५. २१, ५. १६. ७ दक्षिणेन पुरं २. १०. २५. ५ दत्वा च २. ७. २२ दक्किरपूपस्य ५. १६. १७ द्धिधानी १०. २९. १३ द्धि मधु° २. ४, ६. ८ दशमेत्राच १. १. २४ दशमे व्यवहारे २. ७. १६. १७ दशवर्ष पौरसस्यं ४. १४. १३. दशवर्षश्च ब्राह्मणः ४. १४. २५ दश शुद्रे ९. २४. ३ दह्रेपररात्रे ३. ९. २३ दानं कयधर्मश्र २. ६. १६. १० दान्तः १. ३. १९ दायेन २. ६. १३. २ बारं चास्य २. १०. २७. १० दारव्यतिकमी १०. २८. १९ बारे प्रजाया २. २. ५. १०

बासा बा २. २. ४. २० दास्या वा ५. १६. ३२ दिवा च म २. ८. १९. १४ विवा च बिरसः ११. ३०. १४ दिवा चापिहिते ३. ११. १९ दिवादित्यः ११. ३१. १९ दीशितो ६. १८. २३ दुहिता वा २. ६. १४. ४ दुहितृमतः २. ५. १२. २ रहभतिः १. ३. २१ दश्यते १. ४. ९ दृष्टो धर्म ° २. ६. १३. ७ रष्ट्रा ९. २४. १३ देवतामिधानं ११. ३१. ४ देवमिवाचार्य ° २. ६. १३ देवेभ्यः ४. १३. १ देशतः २. ६. १५. १२ देशविशेषे २. ६. १४. ७ देशास्ता ° २. ६. ३३ देहस्याम° २. २. ४. २ देवे २. ५. ११. १९ दोषफल° २. ५. १२. १९ दोवं बुद्धा ७. २१. २० दोबाणां तु ८. २३. ३ द्रव्यपरिप्रहेष्ट्र २. ६. १४. १९ ब्रन्द्रानामे° २. ९. २२. १६ द्वादश वर्षीण ५. २४. २० द्वादशावरार्धम् १. २. १६ द्वादशे पशुकामम् १. १. २६ द्वादशे पशुमान् २. ७. १६. १९ द्वितीयेस्तेनाः २. ७. १६. ९ द्विरित्येके ५. १६. ४; ५. १६. ६ द्विषिनिद्व<sup>°</sup> २. ३. ६. १९ द्वी द्वितीये २. ८. २०. ५

धर्मकृत्येषु २. ७. १८ धर्मचर्यया २. ५. ११. १० धर्मक्समयः ३. १. २

धर्मप्रजासंपधे २. ५. ११. १२ धर्मावित्रतिपत्ता ° १. ४. १२ धर्मार्थसंनिपाते ९. २४. २३ धमण २. ३. ६. ४ धार्म्य २. १०. २६. ९ धावन्तमनु १२.६.९ धुर्यवाइ° ९. २६. २ धेनोश्चानिर्द<sup>°</sup> ५. १७. २४ धेन्वनद्धहोर्भक्ष्य ° ५. १७. ३० धेन्वन बुहो आकारणात् ९. २६. १ न कुसृत्या ११. ३१. २१ नकं चापावृते ३. ११. १८ नक्तं चारण्ये ३. ११. ३४ नक्तमेवोत्तमेन २. २. ४. ८ न क्षारलवण ° २. ६. १५. १४ न खट्टायाँ २. ६. ४ नहींखं २. ८. २०. १५ न गातिर्वि° ४. १३. १५ नगरप्रवेश ° ११. ३२. २१ नमो वा ५. १५. ९ न च तस्याँ ११. ३२. ४ न च नक्तें २. ७. १७. २३ न च मुखशब्दं २. ८. १९. १० न च संदेहे २. ५. ११. २ न चात ऊर्ध्व २. ९. २२. ११ न चातह्रणाय २. ८. १८. ११ न चान्येनापि मोक्त ° २ ८. १९. ४ न चास्माद्वो ° १०. २८. ७ न चास्मिन्दोषं ३. १४. ४ न वास्मै १, ४, ५ चास्य विषये २. १०. २५. ११ न चास्य सकाशे २.६.५; २.६ २९ न चेंदु° २. ६. १२ न चैनमध्ययन ° २. ८. २५ न चैनमभिप्रसा<sup>®</sup> २. ६. ३

न चेनप्रपधमेत् ५. १५. २०

न चैनं प्रत्युचि ° २. ६. ३१

### स्चीपत्रन्।

म चोच्छिष्टं १. ३. ३७ न तू धर्मसंनिपातः १०. २८. १० न धर्माधर्मी ७, २०. ६ न नावि ५. १७. ६ न पत्ततः ११. ३१. १७ न पतितमा • १०. २८. ६ न पतितैः ७. २१. ५ न प्रेक्षेत २. ७. ३ म बहिर्वेदे ४. १३. १२ न महाचारिणो १. २. १७ न मदं ११. ३१. १२ न मृत्यानाम <sup>•</sup> २. १०. २६. १ नरकशा° २. ११. २९. ९ न रसान्गृहे २. ४. ८. ३ नवम एक° २. ७. १६. १६ नवमे तेज° १. १. २३ न वर्षेधारास्वा<sup>०</sup> ५. १५. ४ नवे सस्ये २. ९. २२. २४ न रमश्रुभिरु° ५. १६. ५१ न सँशये २. ५. १२. २१ न समावृत्ता ३. १०. ७ न समावृत्ते ४. १३. ५ न सुभिक्षाः ६. १८. ५ न सोपानद्वेष्टित ° २. ६. १०; ४. १४. २२ न सोपानन्मूख ° ११, ३०. १८ न इती २. इ. १५. १७ न समयेत २. ७. ६ न हि २. ६. १४. २० न इदयेन २. ७. ९ नाकारणादु ° २.७. १० नागुरुतरुपे ७. २१. १० नाग्न्युदकशेषेण १. ४. २० नात्मप्रयोजन ° १. ३. ३५ नातमार्थमभिरूप १२. ४. ८. ४ नात्यन्तमन्व ° ६. १८. ७; ७. २१. ३ नाधेनुम ° ११. ३१. ११ नाध्यापनम् १. २. ८ माननियोगपूर्व ६. १८. १२

नानन्चानमृ २. ५. १०. ८ नानभिभाषितो २. ८. १४ नानईद्वयो २. ४. ९. ६ नानाग्नीना २. ५. ५२. १० नानुदेश्यं १. २. २२ नानुपेतः २. ६. १५. १८ नानुमानेन १. ३.२७ नापजहीत २. ८. १९. ७ जापणीयम° ५. २७. १४ नापपर्यावर्तेत २. ७. २ नापररात्रमु ° ११. ३२. १५ नाप्रोक्षितमि ° ५. १५. १२ नाप्तु स्रात्रमानः १. २. ३० नाप्सु सतः ५. १५. १० नानाह्मणायो • ११. ३१. २२ नाम्ना २. ६, ३४ नायुष्यं २. ८, १९. २ नारण्यमभ्या ° २. ९. १२. २० नावां च ११. ३२. ३७ नाश्य आर्थः २. १०. २७. ८ नासमयेन ४. १३. १० नासंमाष्य ४. १४. ३० नासों मे ११. ३१. १५ नास्तामिते १. ४. १५ नास्यास्मिँ ९. २४. २५; २. ९. २४. १० निगमेष्वध्ययनं ३. ९. ४ नित्यं लोक ° २. १. १. १२ नित्यप्रश्नस्य ३. ११. २१ नित्यमईन्त ° ४. १३. १४ नित्यमुत्तरं २. २. ४. २१ नित्यमुदधाना <sup>०</sup> २. १. १. १५ निस्यश्राद्धं २. ८. १८. ५ नित्या च पूजा ४. १४. १० निपुणोणीयान् ८. २३. २ नियमातिकमणं २. १०. २७. १८ नियमातिकमे २. ५. १२. १८ नियमारम्भणो २. १०. २७. ७

# स्वीयवम् ।

निषमेषु २. ५. १ निर्किसितं ५. १७. १२ निर्वेषास्य <sup>•</sup> २. १०. २६. २४ निवर्तयेद्वा १. ४. २७ निवृत्तं २. ८. ३० निवेशे यृत्ते ४. १३. १९ निवेशे हि वृत्ते ४. १३. २२ निष्फला ७. २०. २ नेन्द्रधनुरिति ११. ३१. १६ नेमं ७. २०. १ नैय्यमिकं २. ८. १९. १७ नोचेद° ७, २०. ४ नोदकमाहारयेत् २. ३. ६. १२ नोपजिमेत्सियं २. ७. ८ न्यस्तायुधप्रकीर्ण २. ५. १०. ११ T पश्चदशे २. ७. १६. २२ पश्चनखानां ५. १७. ३७ पश्चमे २. ७. १६. १२ पतनीयवृत्तिस्तु १०. २९. १७ पतनीयाविति १०. २९. १६ पतिवयसः ४. १४. २१ पदा पादस्य २. ८. २०. १२ पदा वो ° ५. १६. २८ पयउपसेचन ° २. ३. ७. ४ परपरिप्रहं २. ११. २८. १० परिकृष्टं ६. १८. १७ परिमृष्टं ५, १७, ११ परीक्षार्थोपि १०. २९. ६ परुषं ११. ३१. ५ परोक्षमनं २. २. ३. ९ पर्युषितैस्तण्डलैः ३. ११. ४ पर्वणि वा ९. २६. १४ पर्वेष्ठ २. १, १. ४ पाणि च २. ८. १९. ११ पाणिप्रहणाद्धि २. १. १. १ पाणिप्रहणादि २. ६ १४. १७ पाणिसंक्षुरुषेन १. ४. २१

पाणिसमूढं २. ५. १२. ५ पाद्नम् १. २. १३ पाप्मामें २. ३. ६. २• पालाशमासनं ११. ३२. ९ पालाशो १. २. ३८ वित्र ज्येष्टस्य १. ४. ११ पुण्य इति कोत्सः ६. १९. ४ पुण्यस्याप्यनीप्सतो ६. १९. १० पुण्यस्येप्सतो ६. १९. ९ पुण्योह प्रातरग्नी २. ११. २९. ७ पुत्रमिवै° २. ८. २४ पुत्रान्संनिष्पाच १०. २९. ९ पुत्राभावे यः २. ६. १४. २ पुनः प्रमादे २. ११. २८. ८ पुनः सर्गे २. ९. २४. ६ पुराग्निहोत्रस्य २. ३. ७. १४ पुरुषवधे २. १०. २७. १६ पूः प्राणिनः ८. २२. ४ पूजा वर्णज्याय ° ४. १३. २ पूतीगन्धः ३. १०. २४ पूर्वयोर्वर्णयोः ९. २४. ६ पूर्ववत्यामसं २. ६. १३. ३ पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिन् १. १. ८ पूर्वेण प्रामा ° ११ ३०. ७ पूर्वेद्युर्निवेदनम् २. ७. १७. ११ पृष्ठत्रभात्मनः २. ५. १२. १२ पृष्ठारूदः ३. ९. २७ प्रकृत्या ६. १८. १० प्रक्षालमीत १. २. २९ प्रक्षाल्य वा ५. १५. १७ प्रजानिः श्रयसा २. ७. १६. २ प्रजापतेर्त्र ° २. ९. २४. २३ प्रतिपादियता च २. ८. २०. १९ प्रतिपूर्व १. २. १ प्रतिमुखमग्नि ° २. ५. १२. ११ प्रतिषिद्धानां ७. २१. १४ प्रतिषेधेदि <sup>•</sup> २. ८. २० अधमं ५. २५. ३१

प्रथमहिन २. ७. १३. ८ प्रदेशि ३. १०. २६; ३, ११. ३६ प्रभ्तधादक ५. १५. २२ प्रमादादरण्यं २. ११. २८. ७ प्रमादादाचार्यम्य १. ४. २५ प्रयतः प्रसन्नमनाः २. ७ १७. ४ प्रयाजियना २. ११. १९. १ प्रवदनयुक्ती ११. ३२. १ प्रश्नं च ११. ३२. २२ प्राक्त १. ४. १९ प्राह्मुखोन्नानि ११. ३१. १ प्राप्तनिमित्ते २. ११. २८. १३ प्रिया २. ३. ७. ५ प्रीतिर्द्ध् ° १. ४. १० प्रह्वालनं २. ८. २० १३ प्रतसंक्रुप्तं ३. ९०. २८ प्रवित्रस्देव २. ७. ३५ प्रीक्ष्य वासः ५, १५, १५ प्रोटकयोश्च ३. १०. २७ प्रोबितो मक्षात् १. ३. ४२ प्रोप्य च २. ५ १४; ४. ८४. ८ प्रतः ५. १७. ३३. ष्ट्रावनं २. ५. १७ मिङ्गावान्तरेण ११. ३१. १४

फाणितपृथुक ९ ५. १७. ५९

त

बलावेशेषण २. ५. १०. १६ बलानी २. २. ३. १५ बस्ताजिनं १. ३. ६ बाह्मीमात् २. ८. १८. ६ बालान्वसान् २. २. ४. १२ बाहुम्यो ११. ३२. २६ बुद्धिपूर्व २. १०. २६. १६ बुद्धे सेमप्रापणम् २. ९. २१ १४ बुद्धे चेरक्षेमप्रापणं २ ९. २१. १६

हहाणि ४. १३. १७ ब्रह्म वर्धन ४. १३. १८ ब्रह्मवृद्धिमिच्छत् १. ३. ९ ब्रह्माध्येष्यमाणा ३. ९. १३ ब्रह्मण आचार्यः २. २. ४. २४ ब्राह्मणमात्रं ९. २४. ७ ब्रह्मणत्रचराच २ १. १. १९ ब्रह्मणस्य ११. ३१. ६ वाह्मणस्वान्य २, ९०. २६. २ ब्राह्मणांश्च २. ५. १२. ७ ब्राह्मणाया ° २. २. ४. १६ ब्राह्मणीका ४ १२. १० ब्राह्म २. ५. ११. १७ भक्तापचयेन ९. २५. 😘 भर्ता २. ७. १७ भवत्यूर्वया १. इ. २६ भवदन्त्यया १. ३. ३० भवनमध्यया १. ३. २९ भस्मतुषा २. ८. २०. ११ भार्यायां २. ६. ६५. ५ भाषां २. २. ३. ४ भिक्षण २. ५. १०. १ भिषक् ६. १८. २१ भुवःवा चास्य २. ६. ३६ भुवत्वा स्वयममत्रं १. ३. ३६ मुझानं ५. १६. ३३ भुञ्जानेषु ५. १५. ३ भूग उद्धर २, ३, ६ १८ भूगाँमं वा २. ९. २ : १ भयांसमतो २. ७. १६. २७ भृत्यानाम ? २. १०. २६. १ मेक्षँ ५. ३. ४३ भाक्ता २. ८. २०. २२ भाक्यमाणस्तु ५. १६. ९ आतृषु ४. १४. ९ म

मघासु २. ८. १९. २०

मल उत्मता ६. १९. १ मध्येगारस्य २. २. ३. २२ मध्वामं ६. १८. १ मनसा चान ° २. ५. २५; ३. ११. २४ सनसा वाचा २. २. ७. १९ मनसा वाधीयीत ११. ३२. १७ मनसा वा स्वयम् १ १. ३२. १३ मनुः पुत्रेम्यो २. ६. १४. ११ मनुष्यप्रवृतीनां ३. ११. ३ मन्त्याणां ७. २१. १६ मन्ष्यानसान् ७. २०. १२ सत्ह्यर प. १७. ५ महातं २. ८. २०. ८ महापथे ३. ११. १० माञ्जिप्र २१. ३. १ मातरमःचार्य ° ४. १४. २४ मातिर ३. १०. ४; ४. १४. ६ मातापितरावेत्र २. ६. १५. ३ माता पुत्रत्वस्य १०. २८. ९ माता भर्तारं २. ७. १६ मातश्च गोनि २. ५. ११. १६, १५. २ मानं २. ८. १८. १४ माल्यालिप्त ° २. ८. २ मामिमामि २. ७. १६. ४ मासिधाद्धं २. ८. २०. १ मिथः कामात् २. ५. ११. २० मिथुनाभूय ११. ३२. २ मिथ्याधीत ° ९. २६. १० मिध्यंतिदिति १०.२८.१६; १०.२९. १२ मुखबत्वजं ० ७. २१. १ सुद्वंश्वाचार्य ° २. ८. २२ मुद्दर्त विरते ३. ११. ३२ मृदस्वस्तरे ५. १५. १३ मूत्रं कृत्वा ५. १५. २३ मूलं तूलं ११. ३२. २४ मूषकलाङ्गं ५. १६. २७

मृदुः १. ३. १७

मेध्यमानडुर ५. १७. ३१ मैथुनं न १. २. २६. मैथुनवर्जनं २. १. १. ९ में र्जामेखला १. २. ३३ मं इजी वायामिश्रा १. २. ३५ य आस्याद्शिन्दवः ५. १६. १२ य ईप्सेदिति ६. १९. ३ य एतानव्यया २. २. ४. ९ यः निधि ६. १९. ५ यः प्रमत्ता २०. २९. २ यं वा प्रयत ५. १५. ३ यचारमस्परिनञ्जन ७. १५. २७; ११. ३२ 24; 2. 6. 20. 20 रचान्यदवं युक्तम् ४. १४. २ यश्चनगाः २. १. १. ७ ग्रज्ञार्थे वा ६. १८. २६ यज्ञेषु ४. १३. ७ यज्ञे पर्वाती २. ६. १८ यतः कुतश्रा<sup>०</sup> ६. ५९. ११ यस्वाण्डम्पा । ३. ११. ६ यतिक च २. ५. ७ यत् २. ९. २३. ९१ यत्त्वार्याः ७. २०. ७ यत्र का चारित २. १. १. १३ यत्र तू ४. १२. ११ यत्र भुज्यते २. २. ४. ६३ यत्र शूद्र ५. १ ७. १ यत्राप्रायश्चित्तं ६. १८. ११ यत्सँसाधयति २. ३. ७. ९ यत्सान्त्त्रयाते २. ३. ७. ८ यथां कथा च १०. २८. १ यथा क्षारलवण १. ४. ६ यथ गर्म यहा ५. ५७. ५३ दधागमें किंध्येष्यः २. २. ५. १८ यथा चाण्डालं प<sup>०</sup> ३. १. २. ८ यथा दन्तप्रक्षालने। १ २. ८. ५ यथा पादप्रक्षालना ° र. ११. १३

# स्वीपत्रम्।

यथा प्रथममें २. ७. १७. १५ यथा प्रथमेति १. १. ३५ यथा बहाचारिणो २. ८. १ यथा यूनां २. ५. १२. ४ यथान भागं २. ६. २५ यथा वर्ष २. ९. २३. ८ यथा िया थेहर २. ९. २१. ६ यथाश्रुति २. ४. ९. ९ यथा श्वनकेतुः २. ५. ६ यश्रीक्त पन्य ९ ३. ११. ३८ गुर्धापाधिवनस्थानां २. १. २. ४ यदनिष्ठि २. ३. ७. ७ यदन्यानि १. ४. ३ यदि त्यान २. २. ५ ३ यदिदमिदिहाद ह ८. २२. ५ यदि समयनापि २. ७. ७ यदि ह ६. १९. ६ यद्विछष्टं १, ४. १ यर्पावर्तते २. ३ ७ १० यह रहायामसंग्रन ४. १४. ५ यहच्छागंनिपात १०. २८. ८ यदेकरात्रण ९. २०. ११ यन्ता चार्ताथें २. ८. २०. २० यया विद्या २. २. ५ १५ यश्च सर्वन् ६. १८. ३ रे यश्वामीन् ६. १८. ३२ यस्त्वधर्मेण २. ६. १४. १५ यस्माद्धमानाचि १ १. १. १४ यस्मिँश्राने ५. १६. १३ यस्मिँस्स्व <sup>३</sup> २. ६ ३'९ यस्य कुल ५. १६. १८ यस्यामी २.६.१ . १३ यस्गां धुने ६४० २. ३. ७. १५ यां विद्यां २ ७. १२ यानन्यान्यश्यता २. ... १३ यानमुक्तीध्वन्य ? २. ८. १२ यानवन्तामा २. ४. ५. २

यानस्य २. ७. ११. ७ यावता वा दिगा २. ६. १५. २१ यावस्यंनिपातं २, १, १, २१ यात्रदामीनो २ ६. २२ यावद्वसं २. ८. १९. ५ याबद्धामध्युद १ ३. ११. २८ यावनानु २. ४. ९ ३ युद्धे तद्यागा २. ५. १०. १० ये च विद्यार्थाः २. १०. २६. १३ यं च शस्त्र ° ६. १८. १९ यं चाधिम् ६, १८, २० यन कृतावसथः २. ४. ८. १ य नित्या भानिहाः २, ४, ९, १ मे भूमा ५. १६ १३ में दम्थाः २ १०. २६, १७ देषु कर्मसु २. ९. २२. १८ यं प्राभिशस्यं ९. २६. ६ यान २. ८. १८. ८ योक्ता च २.८ २०.१८ गोतिथीनामाग्नः २. ३. ७. र यो भ्य २. ११. २९. २ यो हिंसार्थ १०. २९. ७ गो हि १०. २२. १४ यो ह्यात्मानं १०. २८. १७

रक्षणे चातः २. १० २६. २३
रज्ञस्त्रलो २. ७. १९
रथः २. ६. १४. ८
रहःशोलः १. ३. ५४
राज्ञस्त्रवंशो २ २. ४. १८
राज्ञस्त्रवंशो २ २. ४. १८
राज्ञस्त्रवंशो २ २. ५. १८
राज्ञः पुरोहितं २. ५. १८ १४
राज्ञः पन्थः ब्राह्मभेन २. ५. १९
राज्ञा प्रवेषकरः ६. १२. २८
रिक्तमाणिवयमः ५. १५. ७
रोद उत्तरो २. २. ४. ६
रोदव राज्ञस्यस्य १. ३. ५

ल छुप्यते २.८.२१ लांके च ४.१३.९

वत्सतन्तीं च १ . ३१. १३. वध्यः शूद्रः २. १०. २७ ५ वध्यानां च ३. ९. २६ वर्णज्यायसां २. ५. ११. ८ वसन्ते बाह्मण १.१.१९ वाक्येन वाक्यस्य २. २. ५. ११ वाचि पथि २. १०. २७. १५ वायमप्रचलाक ° ९. २५. १३ वायुघेषिवानभूमी ३. ११. ८ वार्घुषिक: ६. १८. २२ वार्घाणसस्य च २. ७. १७. ३ वासः १. २. ३९ विकथां ४. १३. ७ विदुषो वाससः २. ११. २८. ११ विद्यया च २. २. ५. १४ विद्यया स्नाति ११. ३०. १ विद्यां प्रत्यनध्यायः ४. १२. ९ विद्यां समाप्य २. ९. २२. ७ विद्यां व्रतेन ११. ३०. ३ विद्यति चाभ्यमा ° ३. ११. २५ विद्युन्स्तनयित्तु ° ३. ११. २७ विप्रातिषेधे ११. ३०. ९ विप्रवासे १. ३. ३३ विप्रोध्य च तदहरेव २. ८. ५८ विशोष्य च समध्ययनं ३. ११. ५९ विलयनं मिथितं २. ८. १८. ५ विवादे २. ११. २९. ५ विवाहे दुहितृमने २. ६. १३. ११ विषमगतायागुरव ४. १४. १५ विषमगते २. ७. २० वृत्ति प्राप्य ६. १८. ८; ७. २१. ४ वृद्धतराणां ४. १३. ३ बृद्धतरे च २. ७. २९ **१ इ. १ ३ १ ६** 

वदाश्च १. १. ३ बैरमाणो ३. १०. २ व्याख्याताः सर्वत्रणीनौ २. १०. २५. १ व्युपतोदव्युपजात्र ° २. ८. १५ गतां चात्म <sup>9</sup> ३. १०. २२ शक्तिविषयेण २. ५. १२. १ शक्तिविषये न मुद्रते ५. १५. ८ शक्तिविषये नायहु ° २, ३, ६, ८ शतं वेदये ९. २४. २ शनंरपाम्य° २. ९. २२. १३ शब्दार्थारम्भणा १ २. ४. ८. १२ शम्याषा १०. २८. ३ शयानश्राध्यामनं ११ ३२. ३ शय्यादेशे २. २. ४. १ शय्यानपानं २. १०. २५. ११ शय्यामने २. ८. ११ शरीरमेव १. १. १८ शाखान्तरं च ३. ९०. २० शाणी क्षीमा १. २. ४० शान्तः १. ३. १८ शास्तुश्वानागमा १ २. ७. २६ शास्त्रियानानां २. ५. १०. १२ शिखाजटो १. २. ३२ शिरस्तु ११. ३०. १५ शिलोन्छेन २. ९. २२. १० शुक्तं च ५. १७. १८ श्क्तां चात्म ° ३. १०. २५ शुक्तं चावरयोगम् ५ ५७. २० शुर्चानमन्त्रवतः २. ६. १५. ११ शद्धा भिक्षा ६, ५९. ७ शुना वापपात्रेण ५. १६ ३० शनापहतः ५. ४५. १६ शुनो मनुष्यस्य ए. २१. ५५ शुश्रुषा शूदस्य १. १. ७ शृद्रगमनमार्थ ° ८ २३ १३ श्रद्रमभ्यागतं २. २. ४. १९ श्रद्ध पादावने ° २. १०. २६. १५

शूद्रस्य सप्तरात्रं ९. १६. ४ श्रूदायां तु ३. ९. ११ शेषमोज्यतिथीनां २. ४. ८. २ इमशानवच्छूद्र° ३. ९. ९ इमशाने सर्वतः ३. ९. ६ इयावान्तपर्यन्ता ° ५. १६. १० श्राद्धभोजनं ३. ११. २६ श्राद्धेन हि २. ८. १८. १८ श्रावण्यां पोर्णमास्या <sup>१</sup> ३.९. १; ९.२७. १ श्रुतर्षयस्तु २. ५. ५ श्रुतिर्हि १. ४. ८ श्रेयसां च २. २. ५. १२ श्रोत्रियसँस्थाया १३, १०, ११ श्रोत्रियाम्यागमे ३. १०. १३ श्वगर्दभनादा ° ३. १०. १९ व्यमिरपपात्रैश्च २. ७. ६७. २० श्वित्र: शिपिविष्टः २. ७. १७. २१ श्वोभूते यथामनसं २. ४. ९. १ श्वीभृते स्थार्लापाकः २.१.१.१०

ष

षडक्को २. ४. ८. १० षष्ठेघ्वशीला २. ५. १६. १३

स

स एष प्राजापत्यः २. ३. ७. १
स एष ब्रह्मचारिणो १. ४. ४
संवत्सरं गव्यंन २. ७. १६. १६
संवत्सरमाचार्य ९. २६. १९
संस्रष्टां च १२. ३१. १०
सक्टुपस्पृशेत् ५. १६. ५
सगोत्रस्थानीयां २. १०. २५. २
सगोत्राय २. ५. ११. १५
संप्रहीता च २. ८. २०. २१
संघानम ६. २८. २६
सति सूप १. २. ३. १९
सत्त्रेषु त ३. १०. ९

सत्यानृते २. ९. २१. १३ सत्ये स्वर्गः २. ११. २९. १० सदा निशायां गुरूँ २. ६. १ सदा निशायां दारं ११. ३२. ६ सदा महान्तमपर ° २. ५. १२ सदारण्यादेधा ° १. ४. १४ सदैवाभिवादनम् २. ५. १९ सन्धपदादाः १०. २८. २ संदर्शने चा° ३. ५. २७ संदेहे लिङ्गतः २, २२, २९, ३ संघावनुस्तानिते ३. ९. २० संध्योः ३. ११. १५ संध्याश्र ११. ३०. ८ संनिपाते २. १०. २६. २० संनिहिते २. २. ५. ९ ंसप्ताभः पावमानीभिः १. २. २ सप्तमं कर्षे २. ७. १६. १४ सप्तमे ब्रह्मवर्चस<sup>०</sup> १. १. २१ सब्रह्मचारिणी° ३. १०. १२ स ब्राह्मणान् २. ५. १०. १५ सभाः समाजाँ १. ३. १२; ११. ३२. १९ समानिकष° २. ८. १३ समाया मध्ये २, १०, २५, १२ समाजं चेद्र १९. ३२. २० समादिष्टमध्या ° ४. १३. १३ समाधिविशेषात् ११. ३०. ५ समानप्रामे च २. ५. १३ समानागार° ३. ९ १० समावृत्तं चेदाचार्यो २, २, ५, ४ समावृत्तस्याप्येतदेव २. ७. ३१ समावृत्तेन सर्वे ४, १४. ७ समावृत्तो मात्रे २. ७. १५ समिद्धमिन १. ४. १८ समुदेतांश्च २.८. १८. १०; २.८. २०. २ समेत्य तु २, ५, ३१, ६ संभोजनी २. ७. १७. ८ स य एवं प्रणिहितात्मा १. ४. २९

स अरप्रातर्भध्यंदिने २. ३. ७. ६ सर्पशीषीं ५. १७. ३९ सर्पिमासामिति ° २. ८. १९. १८ सर्विर्वा प्रारय ३. १०. १३ सर्वे लाममाहरन् १. ३. २५ सर्वजनपदेष्वेकान्त ° ७. २०. ८ सर्वे चोपाञ्च २. ९. २२. १९ सर्वतः परिमोक्ष ° २. ९. २१. १२ सर्वतः प्रतिष्ठिते २. ८. १० सर्वतोपतं ६. १९.-८ सर्वतो योजनं २. १०. २६. ६ सर्वेत्र तु प्रस्युत्थाय ४. १४. १७ सर्वत्रानुमति ° १०. २८. ५ सर्वदा श्रद्धत ° २. ७. २१ सर्वनाम्ना कियो ४. १४. २३ सर्वभूतपरिवादा ° २. २. ५. १३ सर्वभूतेषु यो ८. २२. ७ सर्व मधमं° ५. १७. २१ सर्ववर्णानाँ ६. १८. १३; २. १. २. २ सर्ववर्णानां च २. १०. २६. ११ सर्विविधानां २. २. ५. १ सर्वाण्युदकपूर्वाणि २. ४. ९. ८ सर्वान्याग् ११.३०.१० सर्वान्वैश्वदेवे २. ४. ९. ५ सर्वाभावे २. ६. १४. ५ सर्वाइं सुयुक्तो २. ५. २३ सर्वेभ्यो वेदेभ्यः १. १. १० सर्वेषां च शिल्पा ६. १८. १८ सर्वेषामनुत्सर्गो २. ९. २१. ४ सर्वेषापुपनयन ° २. ९. २१. ३ सर्वेषु च शब्दकर्मसु ३. १०. २१ सर्वेषु वृत्तेषु २. ७. १७. १६ सर्वेष्वेवाजस्नाः २. १०. २५. ६ सर्वेष्वेवापरपक्ष १. ७. १६. ७ सर्वे हि धर्मयुक्ताः २. ६. १४. १४ सळावृक्यामेक ३. ११. ३३ सवर्णापूर्वेषास <sup>•</sup> २. ६. १३. १ सबर्णायामन्य विशेषां २. १०. २७. ११

सशिरा वमञ्जनं ११. ३१. ७ सह देवमनुष्या २. ७. १६. १ सह वसन्सायं २. ८. १७ सह संकल्पेन १०. २९. ३ सह होता रात्रिप ११. ३१. २० स हि विद्यातस्तं १. १. १६ साधुतां चेत्प्रतिजानीते २. ३. ६. २ सा निष्ठा २. ६. १५. २४; २. ११. 29. 99 सान्त्वयित्वा तर्पयेत् २. ३. ६. १४ सायमेबाभिपूजेत्येके १, ४. १७ सायं प्रात्यद° १. ४. १३ सार्वकालिकमाञ्चातम् ३. ११. ३७ सा वृत्तिः ९. २४. १६ सिचा वा ५. १६. २९ सिचा वोपइतं ५. १६. ३१ सिद्धेन्ते २. २. ३. १० सुरापोविनस्पर्काण् ९. २५. ३ सुवर्ण दत्त्वा ६. १८. १५ सुविचितं २. ५. ११. ३ सूर्याचन्द्रमसोर्प्रहणे ३. ११. ३० सेरी तामछी १. २. ३७ सोत्तराच्छादन ° २. ८. १९, १६ स्तुर्ति च गुरोः ११. ३२. १० स्तुइन्ती च गां ११. ६१. ९ स्तेनः प्रकीर्ण ९. २५. ४ स्तेनोभिशस्तो २. १. २. ६ स्तेयं कत्वा ९. २५. १० स्तेयमाभिशस्त्यं ७. २१. ९ कियास्तु मर्तृ ° १०. २८. २० स्रीणा चैवम् ९. २६. ५ सीणां प्रत्याचक्षा ° १. ३. २६ स्रीभिर्यावदर्थ १. ३. १६ भीभ्यः सर्ववर्णेभ्य ° २. ११. १९. १५ कीवाससैव २. १. १. १० बीषु चेतेषा ° ९. २४. ५ स्थानासन १ २. २. ५. ८ स्थाकीपाकानुदेश्या ° २. ८. १९. १५

बातरा काले. १. ८. ७ बेहबति २. ७. १६. २४ स्फोटनानि २. ८. २०. १६ स्यृतिय २. ६. १५. २५ स्याचु कर्मावयवेन २. ९. २४. १४ स्वकर्म बाह्मणस्य २. ५. १०. ४. स्वधमेयुक्तं २. ३. ६. ५ स्वपजन्युभिनिम्नको २. ५. १२. १३ स्वपन्युदितो २. ५. १२. १४ स्वप्रं वा पापकं २. ५. १२. १६ स्वप्नं च वर्जयेत् १. ४. २२ स्बप्रपर्यन्तं ३. ९. २१ स्वप्रे क्षवयो ५. १६, १४ स्वयमप्यवृत्ती ६. १८. ६ स्वर्गमाञ्जभेप्सन् २. ५.१५ स्वां तु णायां ५१. ३०. १७

स्वाच्यायभूग्वर्षि १. ५. ११ स्वारककर्मस्र च २. ८. ४; १. ११. १२

हुँसमासचक्रवाक प. १७ ३५ हतिस्थ २. ६. १५. ४ हतिस्थ १. ६. १५. ४ हस्तेन चाकारणात् ११. ३१, ७ हारिणमेणेयं वा ५. ३. ३ हारिहं वैश्यस्य १. ३. ३ हिसार्थेनासिना ५. १६. १६ हितकारी १. २. २० हिता जजमादिनः २. ११. २८. ५ हतायां वा वपायां ६. १८. २५ हमन्तिशिश्यो ९. २७. ५

# APPENDIX III

# VERBAL INDEX TO THE DHARMA SUTRA BY DR. THEODOR BLOCH.

अ

अंस I, 25, 4.

अकर II, 26, 10.

अकर्त I, 3, 15.

अकारण I, 7, 10. 15, 6. 26, 1. -81, 7. । अग्निहोत्र I, 14, 1. II, 7, 14.

32, 28. II, 20, 16.

अकृतप्रातराश I, 11, 23.

अकृत्वा I, 25, 10.

अक्तोभ्यक्त I, 8, 2.

अकीतपण्य II, 20, 16.

अकीतराजक 1, 18, 23.

अकोध I, 23, 6.

अकोधन I, 3, 23.

अक्ष II, 25, 12.

अक्षशील II, 16, 12.

अक्षार I, 26, 3. 28, 11.

अक्षीर I, 26, 3. 28, 11.

अ**खाद्य** I, 17, 17.

अगन्त्र I, 3, 12.

अगन्धसेविन् I, 2, 25.

II, 3, 22. 23. 4, 14.

अगुह I, 14, 15.

अगुरतस्प I, 21, 10.

अगृद्यमानकारण I, 12, 8.

18. 25, 6. 12. 30, 20. 22. II. 1, 19. 22, 11. 17. 26, 23.

13. 3, 9. 20. 6, 1. 2. 3. 7, 2. अतङ्गण II, 18, 11. 20, 2.

15. 12, 6. 9. 11. 15, 13. 16. 17, अति—₹ 1, 31, 14.

अमियूजा I, 4, 17. II, 25, 7.

अमिषोमीय I, 18, 24.

अग्निष्टोम II, 7, 4.

अग्निस्पर्श II, 25, 8.

अग्न्यर्थ II, 22, 21.

अम्याधिय I, 1, 6. II, 11, 13.

अग्न्युत्पात I, 11, 30.

अम II, 4, 10. 11. 27. 15, 18.

अप्रदिधिषु II, 12, 22.

अग्लाँस्तु I, 9, 22.

अङ्ग I, 2, 28. II, 2, 1. 3. 3 8, 13.

11, 14.

अ**ज़**हीन I, 29, 11.

अचल 1, 22, 4.

अच्छम्बर्कार I, 12, 8.

अञ्कायोपग I, 18, 4.

अज II, 14, 13, 18, 13.

अजनवादशील I, 3, 13.

अजस II, 25, 6.

अगार I, 9, 10. 24, 15. 28, 11. 19. अजिन I, 2, 4. 3, 6. 9. 10. II, 19, 1. 28, 19. 21.

अझिल I, 25, 1.

अणिक I, 19, 1.

अणीयस् I, 23, 2.

अग्नि I, 3, 42. 4, 16. 18. 20. 15, अतम् Ĭ, 1, 1. 5, 10. 11, 38. 21.

12. 17. 18. 16, 14. 18, 32. 19, 19. II, 16, 27. 18, 17. 21, 8.

18. 19. 19, 13. 22, 7. 25, 6. 29, 7. अतिकम् I, 1, 28. 13, 4. II. 12, 6. 8.

अतिकम I, 1, 85. 2, 9. 5, 2.

अतिजीव् II, 25, 10.

अतिथि I, 14, 1. 15, 1. II, 4, 11. 20.6, 3.5.7, 2.3.5.12.13.

**15.** 16. 17. 8, 1. 2. 3. 14. 25, 8.

अतिपत् II, 28, 5.

वित्रश्त् II, 10, 13.

अतिरात्र II, 7, 4.

अतिवे II, 19, 1.

अतिब्यपहार् I, 28, 4.

अतिसृज् I, 8, 30. II, 7, 15. 17, 19.

अतीर्थ II, 20, 20.

अतृति II, 1, 3.

अत्यन्त I, 18, 7. 15. 21, 3.

अत्याधान II, 20, 14.

अस्याच 1, 23, 5.

377 I, 4, 29. 24, 4. II, 6, 18. 15, 28. 29, 9.

अथ I, 1, 1. 20. 29. 31. 82. 36. 2,

4 to 7. 18. 4, 23. 25. 5, & 10,

8. 12, 8. 5. 13. 16, 8. 19, 6. 18.

15. 21, 7. 12. 22, 6. 23, 4. 25, 9.

27, 9. 28, 13. 21. 29, 8. 10. 30,

6. 23. 32, 28. II, 4, 19. 9, 13.

13, 6. 14, 12. 13. 16, 1. 17, 7,

21, 7. 18. 22, 6. 23, 8. 7. 24,

1. 2. 7. 26, 22.

अद्रण्ड्य II, 28, 12.

**बदम्भ I**, 23, 6.

अदर्शन I, 8, 29.

अदस् I, 5, 12. 31, 15. II, 16, 21, 13.

अदाम्भिक I, 20, 8, II. 29, 14.

**बदिवा**शिन् I, 27, 7.

भदिवास्यापिन् I, 2, 24.

अदुष्टकर्मन् I, 1, 6.

अब्रोष् I, 28, 6.

अधः शब्या II, 8, 18.

अधर्म I, 20, 6. 7. 21, 11. 28, 11. II, 14, 15.

अधर्मचर्या II, 11, 11.

अधर्माहत I, 28, 11.

अधस् I, 4, 14, II, 1, 8.

अधस्तात् I, 5, 21.

अधासनशायिन् I, 2, 21.

अधि II, 1. 1.

अभि—इ I, 1, 31. 2, 4. 7. 28. 9, 1.

5. 8. 13. 14. 27. 10, 13 to 18.

11, 6. 14. 23. 35. 12, 2. 3. 13, 6.

13. 32, 4. 17. II, 5, 2. 3. 6, 4.

अधिक I, 24, 4. II, 3, 6. 6, 13. 10, 6, 7. 16, 20. 29, 9,

अधिकार II, 15, 23.

अधिगम् I, 10, 13. I7.

अधिगत II, IO, 12.

अधिदेवन II, 25, 12.

अधिरथ II, 13, 11.

अधिश्रि II, 3, 9.

अधिष्ठा II, 8, 4.

अधिष्ठान II, 20, 11, 12.

अधिइस्त्य I, 8, 22.

अधीन I, 2, 19. 7, 14. 15, 22. II, 25, 14.

अधेनु I, 81, 11.

अधोनामि I, 24, 11. 28, 11. II, 18, 4.

अधोनिबीत I, 6, 19.

अध्ययन I, 5, 28. 8, 25. 9, 4. 11, 20. 13, 13. 14, 8. II, 4, 25. 6,

18. 10, 4.

अध्ययनसंवृत्ति I, 5, 9.

अध्यवसित I, 9, 7.

आच्यात्मिक I, 22, 1.

अन्यापक I, 29, 8.

अध्यापन I, 2, 8. 82, 8. 14. II. 10, अनिभेमावित I, 8, 14. **4.** 6. अध्यापयितृ II, 5, 16. अन्याय I, 5, 23. 9, 1. 12, 7. II, 12, 20. अध्वन् I, 8, 12. अध्यशील II, 16, I3. अध्वापण I, 6, 11. अनकाशिन् I, 27, 7. अनिम I, 11, 34. II, 21, 10. अन्िनप्रसृति II, 18, 4. अन्द्र I, 22, 7. अनुब्र I, 26, 1. 17, 30. II, 9, I3 अनतिदूर I, 6, 21. अमतिसुष्ट II, 7, 15. अनत्यास I, 23, 6. अनधीयान II, 4, 16. 10, 9. **अनध्ययन** II, 5, 1. अनध्याय I, 5, 25. 9, 7. 11. 16, 22. अनाथ I, 17, 17. 19, 14. 10, 10. 28. 11, 4. 24. 27. 12. 7. 9. 32, 12. 14. II, 12, 20. अनियोगपूर्वम् 1, 19, 12. अमनुका I, 11, 35. अनन्यान II, 10, 8, अमन्त II, 4, 15. 26, 1. अनन्तदक्षण II, 26, 2. अनन्तर I, 5, 23. 8, 30. अनन्तेवासिन् I, 8, 26. अनन्तेवास्याहृत I, 18, 2. अनन्य II, 17, 1. 23, 12. अनन्य I, 23, 2. अनपच्छादयमान I, 8, 24. अनपत्य II, 26, 12.

अनपश्रित 1, 6, 17.

अनिपिहित I, 10, 🗄

अनपेशा I, 22, 6.

अनिम्**स** I, 6, 20. अनभिसंचिपूर्वम् I, 26, 7. अनमुत्र II, 21, 10. अनर्थक I, 12, 7. अनर्हत I, 17, 2. II, 9, 6. अनवशेषम् II, 8, 3. अनश्रत् II, 9, 13. अनश्ररपारायण I, 37, 9. अनष्ट I, 14, 28. अनस्या I, 28, 6. अनसूयु I, 8, 24. 10, 5. ं अनाकोञ्य 🛴 26, 3. · अनागम I, 7, 26. अनाचार्य I, 8, 27. ् अनाचार्यसंबन्ध 1, 6, 85. अनात्म्य I, 28, 5. : अनात्यय  ${
m I, \ 1, \ 27.}$ अनापद् I, 8, 25. अनाप्रीत I, 17, 9. अनामय I, 14, 27. अनायुष्य I, 5, 3. II, 19, 2. अनार्यव I, 26, 7. अनार्या I, 27, 10. अनावि:सगनुरुपण 1, 32, 5. अनावृत्ति I, 25, 1. अनाश्य II, 18, 2. अनाश्वस् II, 12, 13. 14. अनासनयोगिबहित I, 6, 26. : अनासम I, 6, 21. अनाहृत I, 8, 17. अनिकेत II, 21, 10. 21. अनिभित्त I, 31, 1(). II, 10, 3. अनिर्दश I, 17, 24. अनिदेंश I, 16, I8.

अनिवृत्ति I, 4, 26. खनिह II, 21, 10. अनीप्सत् I, 19, 10. अन II, 1, 17. 24, 1. अनु-**एष् II**, 21, 13. अनु-ईश्र् II, 13, I9. अनुकथ् 1, 2, 22. अनुकाङ्क्ष I, 8, 24. अनुक II, 5, 8. अनुख्यातृ II, 6, 2. अनुगम् I, 6, 8. अनुगमन II, 4, 26. अनुप्रह II, 5, 6. अनुहा 1, 6, 2. 10, 18. 25, 5. 28, 11. अनूपसद् II, 21, 6. II, 9, 3. 12, 8. 22, 24. अनुकातु I, 25, 5. अनुत्थित I, 16, 19. अनुदेश्य I, 2, 22. II, 19, 15. अनुधाव् I, 6, 9. अनुपरोध II, 9, 10. 12. 26, 1. अनुपस्तीर्ण II, 22, 23. अनुपस्तीर्णासनशायिन् I, 3, 4. अनुपस्थकृत I, 6; 14. अनुपेत I, 1, 32. 2, 1. II, 9, 7. 15, 18. 24, 8. 26, 18. अनुबन्ध् 1, 7, 14. अनुमाबिन् I, 10, 6. अनमतिपूर्वम् 1, 28, 5. अनुमन् II, 29, 4. 7. अनुमा I, 12, 10. अनुमान 1, 3, 27. अनुवच् I. 1, 10. अनुवाक I, 11, 20. अनुवाक्य I, I1, 6. अनुवाद II, 14, I3.

अनुकृत् I, 12, 12.

अनुवे I, 6, 15. अनुब्याहार I, 29, 15. अनुहेपन I, 11, 13. अनुष्ठा I, 22, 1. 4. 5. 8. 23, 6, II, 7, 7. अनुष्ठान 11, 2, 2. 3. अनुस्तन् I, 9, 20. अनुस्मृ I, 2, 5. 23 अनूचानपुत्र II, 17, 22. अनूत्था 1, 6, 7. 31. 36. 17, 3 अनूत्पद I, 20, 34. अनुत्सर्ग II, 21, 4. अनुद्रासिन् I, 30, 12. अनुत I, 26, 3. II, 18, 3. 21, 13 29, 8. े अनृतसंकर I, 19, 15. अनृतद्रशिन् 1, 3, 11 ् अनेनस् T, 19, 15. अनेपुण I, 8, 26. अनेश्वारिक I, 22, 1. अन्त I, 16, 10. II, 3, 18. 21, 6c 23, 11. 29, 7. अन्तः शव 1, 9, 14, 16, 20. अन्ततस् 11, 22, 3. 23, 2. अन्तर् I, 16, 11. II, 25, 3 अन्तर I, 10, 20. 12, 4. II, 1, 5 13, 3, 17, 8, 25, 5. अन्तरा I, 24, 12. अन्तराल II, 1, 18. अन्तरिक्षलि**न** 11, 4 2. अन्तिश्य II, 7, 16. अन्तरेण I, 31, I4. II, 12, 6. अन्तर्धा I, 30, 15. अम्तर्धिन् I, 3, 41. अन्तर्वत्नी II, 4, 12

जन्तपत् II. 24, 1.4.

अन्त्रभाण्डाल 1, 9, 15

अन्ति 1, 2, 2.

अन्तेषासिन् I, 6, 34, 8, 26, 11, 14, **8.** 17, 4. 6.

**474** II, 26, 16.

**374 I**, 10, 28. 15, 23. 16, 21. 23.

17, 4. 14, 19, 14, 20, 12, 15. WY-SY F, 18, 82.

31, 1. II, 1, 3. 6. 3, 2, 9. 10. | 37-7 I, 7, 2, 32, 20.

11. 4, 13. 16. 6, 17 19. 7, 4. SPERT 1, 7, 7.

17. 8, 4. 15, 15. 16, 24. 18, 8. seques I, 16, 17.

**25,** 9.

**अन्यप्राधन 11, 15, 19.** 

अन्नसंस्करी II, 3, 1. 6, 16.

अभाद I, 19, 15.

अ**जाच** 1, 3, 26.

अ**नाचकाम I, 1, 24**.

अन्य 1, 3, 34, 4, 3. 7. 5, 10. 18.

7, 13. 8, 14. 30. 9, 12. 10, 18.

11, 38, 13, 7. 14, 2. 15, 13. sqqqqq I, 21, 17.

16, 24. 17, 5. 27. 21, 9, 19. apr I, 27, 9. 31, 2. II. 5, 18, IS, 29.

22, 6. 23, 2. 24, 13. 26, 7. 12.

29, 4. 81, 21. 32, 29. II, 1, अवरयोग I, 17, 20.

14. 2, 7. 5, 7. 10, 5. 11, 12, sequis I, 5, 12. 9, 28. 32, 15.

12, 18, 18, 2. 19, 4. 14. **20**,

19. 23, 8 24, 2. 8. 26, 3. 27,

18. 28, 14. 29, 4.

अन्यतर II, 6, 10. 11, 13.

अन्यत्र 1, 2, 19. 25 6, 17. 7, 26.

27. 10, 7 32, 12. II, 17, 25.

25, 14. 27, 21.

अन्यपूर्वा II, 27, 11.

अन्यप्रयोजन II, 6, 5.

अन<del>्यवस्था</del>यिन् I, 6, 29 35.

अन्ववसो 1, 18. 7 15. 21, 3.

अन्बहम् II, 23, 1·

अन्बाबद् I, 8, 12. 14, 16.

अम्बाहार्यपचन II, 7, 2.

अप् I, 2, 30. 8, 39. 11, 17. 15, 2

7. 10. 16, 2. 8. 25, 10. 30, 18,

19. 20. 22. 32, 7. II, 1, 13, 15.

2, 9. 3, 3. 9. 4, 23. 6, 14. 12,

9. 16, 28. 22, 4, 13. 28, 2. 26,

7. 29, 7.

अपजि I, 24, 21, II, 24, 2.

अपण्य I, 20, 11.

अपतनीय I, 26, 12, 27, 9, 29, 15.

अपत्य II, 13, 10. 16, 8. 27, 7.

अपनुद् I, 25, 10.

अपपर्याष्ट्रत् I, 7, 2.

अपपात्र I, 2, 25. 16, 80. II, 17,

20. 21, 6.

अपरपक्ष I, 16, 5. 6. 7.

अपराध I, 8, 28.

अपराह II, 16, 5.

अपरिगृहीत II, 10, 5.

अपरिमित II, 2, 2. 6. 7, 16. 9, 13.

अपरिसंवत्सर I, 10, 11. II, 15. 2.

अपरेण II, 3, 20.

अपरेशस् II, 17, 12.

अपूर्त I, 11, 27. 31, 35.

अपबृह II, 15, 16.

अपवाद I, 28, 2.

अपिश I, 32, 16.

अप्रवान 1, 11, 30.

अपहन् I, 27, 11.

् अपहा II, 19, 7. 8. अपहु II, 28, 1. अपावृत I, 11, 18. अपि I, 2, 3, 3, 26 34. 4, 9, 29. 5, **13**. **6**, **32**. **34**. **35**. **7**, **12**. **31**. 8, **2**2. 27. 9, 19. 10, 8. 12, 8. 15, 8 16, 9. 18, 2. 6. 14. 19, 10. 13. 15. 21, 18. 25, 9. 12. 26, 12, 27, 9, 28, 9, 14, 29, 4. 6. 10. 30, 23. 32, 23. II, 1, 18. 2, 1, 3, 8, 4, 22, 5, 1, 9, 13. 13, 4. 6. 14, 12. 13. 15. 17, 5. 7. 19. 4. 23, 7. 24, 1. 2. 7. 29, 4. अपितृक I, 11, 2. अपिधान I, 10, 8. अपिधानी II, 4, 3. अपिहित I, 11, 19. अपूप I, 16, 17. अपूर्वा II, 13, 1. अपेय I, 17, 17, 21. 26, 7. अपेशन I, 23, 6. अप्रतिकृष्ट I, 30, 13. अप्रतिलोमयत् I, 2, 20. अप्रतिवातम् 1, 6, 23.अप्रतिष्टब्ध I, 6, 16. अप्रतिष्ठित II, 12, 11. अप्रतोक्ष II, 15, 9. अप्रतीभा II, 9, 4. **अप्रमत्त** II, 13, 6. अप्रमाण II, 23, 10. अप्रयत I, 14, 18. 19. 20. 15, 8 13. 18. 16, 14. 21. 22. 29, 14. 31, 4. II, 15, 19. अप्रयतोपहत I, 16, 21. अप्रवेदित I, 19, 13.

अप्राणिहसाँ I, 26, 6

अप्राणायामशस् I, 26, 14.

अप्रायास्य I, 11, 25. अप्रायिश्वत I, 18, 11. अप्रिय II, 7, 5. अप्रोक्षित I, 15, 12. II, 12, 5. अबहुपाद II, 6, 8. अबुद्धिपूर्वम् II, 26, 18. अनु**श**न् I, 5, 7. अनामण I, 27, 10, 31, 22. अब्लि**ङ्ग I**, 26, 7. असक्य I, 17, 38. 26, 7. अमाग II, 14, 15. अभाव II, 4, 14. 8, 9. 11, 13. 14, **2**. 3. 5. 19, 19. 25, 11. 28, 1. अभ्यसेत् 1, 7, 8. अभिकम् I, 29, 7. अभिजन II, 29, 5. अभिजनविदासपुदेत I, 1, 12. अमिजि I, 20, 9. II, 7, 16. 11, 4. 20, 23. 26, 1. 29, 14. अभिनास I, 18, 29. अभिदह I, 7, 10. 28, 15. अभिधान I, 31, 4.अभिनिम्नक्तं II. 12, 13. 22. अभानेयम II, 16, 7. अभिनिर्ह I, 9, 16. अभिनिश्रे II, 22, 4. 23, 2. अभिपीड् I, 5, 22. अभित्रसारण I, 6, 4. अभित्रसारयीत I, 6, 3. 30, 22. आमेभाष् I, 6, 6. 8, 14. अमिमन् I, 28, 1. 27. अभिमुख I, 6, 20. 30, 20. 11, 3, 2. **5, 4.** 6, 7. 22, 13. यमिरूप II, 8, 4,

अभिवद् I, 14, 11. 14. 15. 18. II, अम्युदित II, I2, 14. 22. 15, 22. 4, 17. 8, 1.

•वादयीत I, 5, 12. 16. 14, 16. 22.

अभिवाद् I, 5, 12.

आभेवादन I, 5, 17. 19. 14. 13, 17. II, 4, 17.

अभिविदश् I, 5, 8.

अभिन्याह I, 12, 5. 28, 11.

अभिशंस् I, 19, 15.

अभिशस्त I, 3, 25. 24, 6. 15. 28, 17. 29, 8. II, 2, 6.

अभिषिक्त II, 22, 12.

अभिषेचन II, 6, 10. '

आमेष्ठा II, 12, 5.

अमिसंधिपूर्वम् 1, 16, 7.

अभिहन् II, 22, 13.

अभिह I, 8, 7.

अभीचार I, 29, 15.

अमोजन I 26, 4. II, 15, 5. 17, 24.

अमोड्य I, 4, 12. 16, 16. 21. 22. **17.** 28. 18, 10. 16. 26, 7. 27, 3.

अम्यम I, 11, 25.

अभ्यञ्जन II, 6, 15.

अभ्यधिमन् I, 19, 13.

अभ्याधेमृज् I, 5, 21.

अभ्यव—इ 1, 25, 10, II, 22, 11.

अभ्या—इ 1, 8, 7.

अभ्यागम् II, 4, 19. 5, 4 6, 3. 5. 7. 7, 12, 13, 15,

अभ्यागम I, 10, 13.

अभ्यागमन I, 1, 33. 2, 6.

अम्याश्रु II, 22, 20.

अभ्यास I, 28, 20. II, 17, 22.

अभ्युचय II, 20, 7.

अभ्युद्य I, 20, 2. 11, 27, 7.

अभ्युदा—इ II, 7, 13. 15.

अम्यु**चम्** I, 19, 11.

अम्युपश्चि I, 19, 1.

अभ I, 11 31.

अमत्र I, 3, 25. 36. II, 4, 23.

अमात्क I, 11, 1.

अमात्य II, 25, 10.

अमावास्या 1, 9, 28. 31, 19.

अमृत I, 22, 4. 7. II. 24, 1.

अमृतत्व II, 5, 19. 23, 5.

अमेध्य I, 16, 14. 24. 25. 17, 5.

अमेध्यसेविन् I, 16, 26.

अमोह I, 23, 6.

अयाचितव्रत र, 27, 7.

अयाज्य II, 10, 9.

अयोग I, 23, 5.

अयोति I, 26, 7.

अयोमिश्र I, 2, 35.

अर्ण्य I, 4, 14. 9, 17. 11, 9. 34. 14, 31. 24, 11. II, 22, 16. 20. 25, 15, 28, 7.

अरण्यवासिन् II, 9, 13.

अरिक्त II, 1, 15.

अरोष I, 23, 6.

अर्थ 1, 3, 43. 7, 21. 8, 16. 25. 14,

3. 20, 1. 3. 24, 1. 19. 23. 28,

21. 29, 1. II, 4, 22. 6, 1. 8, 4.

11, 9, 12, 17, 13, 11, 16, 3, 21,

अर्थमाहिन् 1, 24, 23.

अर्थिन् II, 4, 13.

6. 23, 1.

अर्थ I, 2, 14. 24, 11. 11, 18, 15.

अर्घपश्चम I, 9, 3.

अर्घनास I, 29, 17.

अर्घरात्र I, 9, 24. 32, 14.

अर्धशाणीपक्ष I, 24, 11.

**अयुमन् 11, 23, 4**. 5. **SE** I, 14. 13. अहं II, 8, 5. अर्त I, 13, 14. II, 10, 1. अलंकार II, 14, 9. अडंक II, 11, 17. 26, 18. अलम्म (०० दोप० instead of म्य उपन) I, 24, 17. अलम्बा I, 22', **6**. अलवण I, 26, 3: 28, 11. बलोम I, 23, 6. अलोलुप I, 20, 8. II, 29, 14. अव—आप् I, 4, 29. 27, 4. अव—इ I, 24, 22. अव— ईक्ष् I, 12, 7. II, 6, 17. अव—डस् II, 1, 13. 3, 15. 4, 28. **25**, 12. अवकीर्णिन् I, 26, 8. अवंगाई I, 11, 17. 15, 16. अवगाइन II, 2, 9. अवमा I, 17, 5. अवधा I, 17, 16. 31, 22. अवध् II, 19, 11. अवभूथ I, 24, 22. II, 7, 10. अविभिद्द I 30, 17. अवमृश् I, 16, 25. अवर I, 5, 4. II, 13, 9. 24, 4. अवरवयम् I, 14, 11. 26. अवरात्र II, 15, 15. अवराध्ये I, 2, 16. II, 6, 14. 20, 8. अवरुध् II, 28, 6. 8. अवरोध I, 9, 25. अवरोधन II, 28, 4. अवरोहण I, 32, 25. अवर्णसंयोग 1, 2, 38.

अ्**बलेखन** 1, 8, 5.

अवशिन् II, 28, 2. अवसद् II, 25, 11. अक्सुज् II, 26, 24, 18, 6. 7. अवस्था I, 25, 11. II, 22, 16 अवस्पूर्ज् I, 12, 3. अबहितपाणि I, 6, 10. 14, 22. अवह II, 26, 9. अवाक्म I, 2, 38. अवाचीनपाणि II, 4, 5. अबि II, 14, 13 अविकथयत् I, 6, 18. आवेकृत I, 21, 2. अविचिकित्सा I, 13, 11. आविशात I, 24, 8. अविद्रम् I, 1, 11. 11, 28, 10. अविधि I, 11, 21. 18, 31. II, 24, 13. आवीनिपातिन् II, 29, 5. अविप्रक्रमण II, 5, 2. अवित्रतिपन I, 1, 13. अविश्रतिषिद्ध I, 12, 6. II, 20, 22. अविमनस् I, 6, 13, अविरोध I, 28, 6. अविशिष्ट II, 27, 5. अविशेष II, 14, 11. अविदित I, 11, 20. 20, 10. 14. अवृत्ति I, 18, 6. अव्यम II, 4, 9. 21, 2. अव्यतिकम II, 13, 2. अव्यवदेश 11, 8, 13. अश् I, 17, 14. 19, 13. 27, 7. II, 2, 12. 6, 19. 7, 3. 9, 13. अशाकि I, 3, 38. अशन I, 7, 27, 30. अशब्द 1, 22, 7. अशरण II, 21, 10. 21. अशरीर I, 22, 7.

अशमन् II. 21, 10. 21.

अशिष्ट II, 11, 9.

अशुचि I, 29, 14.

अशुचिकर I, 21, 12. 19. 29, 15. 17. 18. II, 12, 22.

अशुचिलिस I, 2, 29.

अश्रद I, 1, 6.

अश्मन् I, 30, 21.

अश्राद I, 10, 30.

अध्र I, 16, 14.

अष्टन् II, 9, 13.

अप्रम I, 1, 22. II, 3, 20. 16, 15.

अष्ठमी II, 3, 8.

अष्टाक्य I, 10, 2.

अष्टाचत्वारिंशत् I, 2, 12. II, 18, 4.

अष्टाचत्वारिंशत्परीमाण I, 30, 2.

अष्टाशीतिसहस्र 11, 23, 4. 5.

अस् I, 1, 27. 32. 2, 1. 17. 19. 3, 4. 26. 5, 26. 6, 4. 32. 7, 11. 12, 6. 7. 11, 13, 9, 15, 1, 8, 10, 16, 11. 23. 18, 5. 20, 5. 6. 21, 20. 25, 10. 28, 2. 10. 13. 32, 5. II, 1, 7. 13. 15. 20. 3, 1. 4. 19. 4, अहिंविष्य II, 15, 16. 18, 3. 27. 5, 5. 18. 6, 2. 10. 7, 14. 8, आहेत I, 22, 6. 1. 2. 9, 12. 11, 14. 20, 26. 21, अहिरण्य I, 11, 3ई. 10. 21. 24, 8. 14. 25, 6. 13. 26, अड्ड II, 7, 15. 15, 16. 5. 27, 21.

असंयोगसंयोग I, 21, 8.

असंवृत्ति I, 14, 5.

असंवेशन II, 1, 16.

असंस्कृता II, 13, 3.

असंस्पृशत् I, 15, 13.

असंदर्श I, 2, 29.

असमय I, 13, 10.

असमर्थ II, 9, 12.

असमापत्ति II, 7, 20.

असमावृत्त II, 6, 12.

असमुदेत II, 7, 17,

असमत्य II, 11, 5.

असंबन्ध II, 17, 4.

असंभाष्य I, 14, 30.

असि I, 16, 16.

अस्या I, 23, 5.

अस्कन्द्यत् II, 19, 6.

अस्तम्-इ I, 31, 18.

अस्तमित I, 4, 15. 31, 3. 32, 8.

अस्तेन II, 16, 9.

ं अस्पर्श I, 22, 7.

अस्मद 1. 28, 11, 29, 9.

अर्ह II, 7, 15, 14, 13, I5, 9, 24, 1. **26**, **2**.

अहन् I, 4, 23. 28. 8, 18. 9, 18. 22. 10, 28. 11, 6. 11. 12, 5. 15. 11, 1, 7, 16, 3, 6, 5, 1, 12, 14, 16,

6. 7. 8. 20, 4.

अहन्यमान I, 22, 4.

अहर्ष I, 23, 6.

अहिवयीजिन् I, 18, 29.

अहोरात्र I, 9, 28. 10, 10.

अ".

आ 1, 1, 27. 8, 29. 10, 29. 13, 1. 32, 11. II, 5, 16. 9, 2. 5. 11, 1.

3. 12, 15. 15, 2. 19. 20. 22.

17, 24. 19, 12. 20, 4. 24, 5. 27, 19.

आ-इ II, 15, 9.

आकालम् I, 11, 29. 30. II, 15, 5.

आकाश II, 22, 4. 22. 23, 2.

आकृश् I, 26, 3. II, 27, 14.

आकोश II, 13.

आगम् I, 9, 18. II, 6, 1. 7, 17. आगुप् I, 4, 24. आहिरम I, 2, 2. अ'चक्ष् I, 20, 6. 25, 4. 31, 9. II, 8, 9. 18, 4, 25, 4. आचम् I, 4, 20. 21. 6, 32. 15, 2. 8. | आत्मलामीय I, 22, 3. 4. 11. 17. 23. 16, 1. 2. 9. 16. 13. 17, 3. II, 2, 1. 5, 6. 15, 1. 16, 12. 19, 12. आचमन II, 3, 5. आचर I, 8, 11. 19. 22, 8. 32, 18. आचार I, 4, 8. 21, 11. II, 6, 1. आचार्य I. 1, 14. 2, 19. 3, 31. 43. 4, 23. 25. 5, 7. 18. 20. 6, 13. 35. 7, 12. 20. 21. 27. 30. 8, 6. 27. 10, 4. 10. 14, 6. **24**. 26, 11. 28, 6. II, 4, 24. 5, 4. 6. 11. 15. 8, 6. 7. 10, 1. 14, 3. 23, 10. 26, 11, 27, 21. आचार्यकुल 1, 2, 11, 3, 38, 8, 22, 13, 19. II, 21, 1. 3. 6. आचि I, 1, 14. आंच्छर् I, 24, 11. 28, 11. II, 18, 4. आच्छादन II, 21, 11. 22, 1. 17. त्राच्छिद् I, 7, 4. 30, 21. अ।जिप्थ 1, 24, 21. **आ**जीव् 1, 18, 19, आ**उय** II, 23, 10. आतच् I, 29, 14. आतप II, 25, 11. आतुर II, 11, 7. आतुरव्यज्ञन II, 19, 6. आचतेजम् II, 20, 10. आस्मन् 1, 2, 24. 6, 34. 8, 25. 10, 25. 15, 22. 25, 7. 28, 15. I7.

31, 19. II, 5, 18. 7, 12. 8, 4.

9, 11. 12, 11, 9, 12, 12, 21, 13. | आपूर्यमाणपक्ष II, 20, 3,

आत्मन् ( Acc. ) 1, 🔐, 🕵 आत्मन् ( Loc. ) I, 28, 1, आत्मप्रयाजन 1, 3, 35. अहमयूप II, 26, 2. अःत्मलाभ I, 22, 2. भारमवत् I, 20, 8. II, 29, 14. आत्मसंयोग I, 8, 6. आत्रेयी I, 24, 9. आधर्वेण II, 29, 12. आदा I, 8, 22. 25, 4. 28, 21, 29, 6. II, 22, 16. 26, 21. 27, 16. 28, 10, 12. आदितस् II, 29, 9. आदित्य 1, 5, 18. 30, 20. 31, 18. 19. II, 6, 2. 22, 13. आदिन् II, 28, 5. आदीप् I, 28, 15. आद्र II, 10, 3. आप II, 3, 16. 12, 3. आधा I, 4, 16. 15, 12. 25, 1. 27, 1. II, 22, 7. आधान II, 11, 14. आधि I, 18, 20. आनइह I, 9, 5. 17, 81. आनयन II, 17, 17. आनी II, 28, 7. आनुपूर्य II, 22, 6. आनुमानिक I, 4, 8. आनृशँस I, 23, 6. आप् I, 1, 12. 5, 15. 19, 8. 8. II, 17, 10. आपणीय I, 17, 14. आपद (आपचते) I, 8, 26, II, 11, 10, 10, आपद् I, 8, 16. 10, 14. 11, 4, 11

आमिक्स्य I, 21, 8. 26, 6. आम I, 18, 1. 3. आमन्त्र् I, 6, 87. II, 17, 1/8. आमन्त्रण II, 17, 12, 25, 4. आममांस I, 11, 4. 17, 15. आमा II, 24, 1. आश्चात I, 11, 37. आम I, 20, 3. व्यायतान I, 82, 24. आयम् I, 25, 6. II, 12, 15. आयुष I, 20, 12. 29, 6. II. 16, 21. आयुधप्रहण II, 25, 14. आयुषीयपुत्र II, 17, 21. मायुष्काम I, 1, 22. आयुस् I, 5, 15. II, 7, 4, आरण्य II, 16, 18. 22, 1. 17. भारम् 1, 4, 26. 23, 2, 28, 9. II, 16, 1. 17, 24. 21, 5. 22, 7. 29, 2. आरम्भण II, 5, 19. भारात् 1, 31, 2. 3. आबह् I, 11, 16. आरोग्य I, 14, 29. II, 11, 17. आरोइण I, 32, 2. 5. आर्जेव I, 23, 6. आर्क्र 1, 16, 15. 80, 21. आर्य I, 3, 40. 12, 6.8. 20, 7. 8. 21, 13. 17. 23, 6. 28, 13. 29, 1. 9. II. 3, 1. 4. 10, 11. 25, 13. 26, 4. 27, 8, 14, 29, 14, आर्था II, 29, 9. आर्ष II, 11, 18.

आलभ् II, 3, 8.

आ**ढ**म्भ II, 16, 14.

आवसण I, 31, 2, 3. IL, 6, 15. 25,

भालिप्तमुख I, 8, 2.

**4.** 8. 9.

आवप् II, 15, 7. आवम् ( Nom. Dual ) I, 20, 6. मावह II, I2, 1. 2. आविक I, 3, 7. आविश् I, 8, 11. भावीस्त्र I, 2, 38. वावृ I, 23, 2. बावृत I, 26, 14. भारयाव I, 19. 2. अश्रम II, 21, 1. 23, 9. 24, 14. आश्वमेधिक I, 24, 22. आपाइ I, 11, 20. बाष्ट्रवन I, \$2, 28. आस् I, 6, 6. 22. 26. 27. 8, 8. 12, 2. 16, 2. 27, 10. II, 12, 13. आसद् I, 6, 10. 11. 15, 18. आसन 1, 6, 33. 8, 11. 25, 10. 30, 8. 32, 9, II, 4, 16. 5, 5. 8. 6, 7. 8. 7, 17. 22, 23. 27, 25. आसनयत II, 17, 17. आप्र 11, 12, 1. आसेव् I, 18, 11. आस्य I, 16, 11. 12. आसाव II, 5, 19. आहवनीयं II, 7, 2. 16, 3. आहा I, 5, 8. आहितामि II, 7, 13. 9, 13. आहतीचायित् I, 5, 26. आह 1, 3, 25. 4, 13. 14. 7, 19. 20. 16, 32. 19, 13. 27, 2, II, 4, 20. 6, 7, 11, 12, 16, 12, 11, 23, 1. आहे 1, 8, 7. **इत् 11, 24,** 8. इतरें I, 1, 7. 2, 32. 8, 20. 26, 2. 29, 8. II, 9, 3. 11, 8·15, 10.

**22**, **16**.

इति I, 1, 10. 11. 32. 33. 2, 2. 6.

17. 24. 5, 8. 9. 12. 20. 22. 6, 4. **34.** 37. 7, 5. 7. **11.** 21. 8, 5. 7. 15. 22. 29. 30. 9, 3. 10. 22. 24. इिन्द्रियप्रीत्यर्थ II, 10, 3. 10, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 15, 11, 3, 13. 28. 33. 12, 1. 2. 3. 5. 14. इन्धन I, 15, 12. 13, 1. 9. 10 11. 14. 18. 19. 20. 14, 24. 15, 19. 16, 4. 6. 13. 17, 15. 23. 28. 31. 18, 2. 13 **26.** 19, 3. 4. 5. 12. 13. 15. 20, 3. 6. 21, 8. 10. 18. 23, 6. 24, **15. 25**, **12**. **26**, **13**. **27**, **7**. **28**, **1**. 2. 5. 11. 16, 19. 29, 1. 7. 8. 9. 12. 16· 18. 30, 1. 3. 31, 1. 6. 11. 12. 15. 16. 21. 32, 9. 10. 14. 24. II, 2, 3. 3, 2. 9. 10. 11. 4, 14 16. 5, 8. 16. 6, 2. 8. 9. 11. 14. 15. 17. 18. 20. 7, 3. 5. 6. 11. 13 to 17. 8, 7. 11. 13 9, 6. 13. 10, 6. 11, 1. 7. 12, 15. 23. 13, 5, 6, 11, 14, 6, 9, 11. 12. 13. 15, 12. 20. 22. 17, 8. 9. 18. 19. **21**. **22**. 18, **4**. 16. 19, 2. 18. 19. 21, 1. 22, 2. 4. 14. उन्ध्य II, 7, 4. 23, 2, 6, 10, 24, 1, 5, 6, 8, 12, 34, 1, 7, 20, 21, 18, 1, **25, 4.** 5. 14. **26, 2. 27,** 3. 11. 15. 16. 21. 28. 10. 29, 1. 6 12. 15. इदम् 1, 3, 26. 4, 29. 6, 5. 13. 29. **36.** 7, 12. 13. 8, 3. **21**. 12, 5. 14, 3. 4. 15, 20. 20, 1. 6. 22, 5. 8. 23, 2. 24, 25. 28, 7. 18. 29, 1.

II, 4, 19. 6, 2. 7, 12. 17. 16, 1. 21, 13. 24, 1. 2. 10. 12. 25, 3. 11. 27, 10. 28, 4. इदा३म् II, 6, 17. इदानीम् II, 13, 6. इदि I, 22, 5.

इन्द्रधनु I, 11, 31, 31, 16.

24. 37. 38. 3, 9. 26. 4, 5. 6. 15. 東京 I, 16, 7. 23, 2. II, 10, 12. 24, 4. इन्द्रियकाम I, 1, 25. इन्ध् I, 4, 16, II. 29, 7. इव I, 6, 13. 8, 24. 27, 10. II, 6, 8. 14, 13. इष् I, 1, 34. 2, 6. 8, 9. 9, 13, 18, 19. 31, 19. II. 18, 3. 28, 1. इंबिरर्ष ( instead of र ऋष ) II, 23, 4. 5. इष्मात्र I, 15, 19. ₹ I, 3, 26. इष्टापृत 11, 7, 3. इप्टि 1, 27, 2. इह I, 23, 3. I, 17, 8. 9. 21, 16. ईर्ध्य II, 13, 6. | इंश् II, 29, 3. उ I, 3, 26. 5, 8. 12, 5 II, 24, 1. उचर I, 31, 1. उच्चेभीषा II, 5, 9. उच्चेस् II, 23, 10. उचेस्तराम् I, 8, 8. उच्छिष्ट I, 3, 27. 37. 4, 1. 2. 5. 11. 6, 36. 7, 27. 30. 15, 23. 16, 11. 17, 3. 21, 17. 31, 22. II, 9, 7. 18, 11. 20, 2. उच्छास I, 24, 24. 28, 18. 29, 1.

उत II, 19, 8.

उत्कम् I, 24, 13.

उत्तम II, 3, 14. 4, 8. 18, 13.

उत्तर J, 3, 10. 26, 12, II, 4, 3. 4. 6.

21. 12, 22, 18, 15. 22, 5. 23, 2.

उत्तरतस् II, 4, 23.

उत्तरपूर्वदेश II, 3, 23.

उत्तरेण I, 30, 7. II, 1, 14. 3, 4. 23, 5.

उस् I, 15, 11. II, 15, 7.

उत्था I, 5, 12. 7, 1. 32, 14. II, 4, 17. | उदीची II, 1, 13.

उत्थान II, 28, 1.

उत्पद् I, 7, 14.

उत्पादियत् 11, 13, 5.

उत्सन I, 12, 10.

उत्**सन्न**स्राच I, 2, 27.

उत्सर्जन II, 5, 16.

उत्सादन 1, 8, 5. 11, 13.

उत्सिच् II 1, 14. 15, 9.

उत्सृज् I, 10, 18. 11, 23. 26, 11. उपमा I, 7, 4. 8. II, 21, 10, 29, 28, 7.

उदक I, 4, 20 21. 17, 16. 20, 12. 26, 14. 27, 1. 5. 28, 11. II, 1, 24.

4, 14. 16. 5, 4. 6, 11. 12. 7, 4.

13. 17. 8, 9. 12, 13. 15, 9. 18, 4.

**22,** 13. 28, 10.

उदकपूर्व II, 9, 8.

उदकान्त् I, 11, 23.

उदकाभ्यवायिन् I, 27, 11.

उदकुम्भ I, 4, 13.

उदकोपस्पर्शन I, 1, 30, 36. 2, 6. 8, **29**. 10, 5. **11**, 1, 23 3, 7. 15, **2**. 22, 14.

उदगपवर्ग II, 3, 20.

उदगयन 11, 20, 3.

उदङ्मुख I, 31, 1

उद्यान II, 1, 15. 5, 21.

उदपास I, 13, 1. II, 17, 17.

उदर II, 5, 19.

उदवसो II, 7, 7.

| उदाचार I. 3, 15, 8, 8.

उदामन्त्रण I, 8, 15.

उदाह I, 19, 13. 15. 22, 3. 23, 4.

25, 9. 30, 29. 32, 33. II, 9, 13.

18, 6, 17, 7, 23, 3,

उद्—इ I, 5, 18. 31, 18.

उदीचीन II, 15, 16.

उदीच्यृति II, 17, 17.

उद्धन् II, 25, 12.

उद्ध II, 6, 17. 18. 7, 15. 12, 23. 17, 18. 19.

े उधम् I, 15, 7. 19, 13.

उन्मत्त I, 19, 1 II, 11, 9. 14, 1.

उप- आस् I, 6, 18.

उपचार II, 1. 11.

उपाजि 1, 24, 21.

उपिं रा, 2, 38. 41. 5, 8. 12, 7.

13, 18. II, 1, 12. 10, 10. 12. 14,

20. 15, 10. 17, 14. 18, 16. 19, 2.

**21**, 9, 20. **22**, **6**. **15**. **27**, **3**. **11**. 29, 12.

उपदेशन I, 2, 7.

उपद्रष्टु II, 6, 2.

उपधम् 1, 15, 20.

उपथा I, 15, 21. II, 1, 14.

उपधान II, 6, 15.

उपनयन I, 1, 9 29. 36. 2, 5. 6. II, 15, 22.

उपनयप्रभृति II, 21, 3.

उपनिधा I, 3, 31.

उपनिषद् II, 5, 1.

उपनी I, 1, 11. 19.

उपमञ्ज: II, 15, 7.

उपयुज् I, 5, 7.. 7, 18. 15, 15 17, 16. 28, 7. II, 14, 3. 20, 1.

उपयोग II, 3, 13.

उपरि I, 31, 13.

उपरिज नु 1, 24, 11, 28, 11. II, 18, 4.

उपरिशय्या II, 6, 15.

उपरथ् I, 8, 25. II, 7, 11.

उपलभ् I, 4, 10. 16, 12. II, 21, 16. **24**, 2. 13.

उपलि**प्त** I, 9, 5.

उपलि**प्तकेश**श्मश्र I, 8, 2.

उपवस् I, 26, 14. 27, 1. II, 8, 14. 20, 3.

उपवास I, 8, 29. 24, 17. II, 1, 4. **3, 14.** 20, 9.

उपविश् II, 15, 7.

उपवात II, 4, 22.

उपवेष्टितिन् 1, 8, 2.

उपन्युष I, 9, 22.

उपशुष् II, 10, 16.

उपश्रोत II, 6, 2.

उपसंप्रह् I, 5, 20. 21. 22. 6, 29. 7, 13. 8, 19. 13, 13. 14, 7. 12. 28, 3要年 I, 10, 19. 8. II, 5, 4.

उपसंप्रहण I, 5, 18. 7, 27. 10, 17. | उष्ट्र I, 17, 29. 14, 9.

उपसद् I, 6, 12.

उपसमाधा II, 1, 13. 6, 1.

उपसम्-इन्ध् II, 1, 13.

उपस्तरण II, 6, 15. 17, 1.

उपस्था 11, 5, 4. 8, 7.

उपस्पर्शन I, 31, 6. II, 2, 8. 9. 5, 10.

उपस्पृश् I, 7, 10. 15, 7. 16, 5. 7 to **14.** 17, 1. 26, 7. 14. 27, 1. 5.

28, 11. II, 3, 3. 5, 4. 12, 13.

18, 4, 19, 13, 22, 13,

उपहन् I, 15, 16. 16, 28.

उह्नप I, 4, 3. 16, 22. 31.

उपा-इ II, 5, 15.

उपाँशु II, 7, 14. 22, 19.

उपाक I, 9, 1. 11, 6. II, 5, 1.

उपाकरण I, 11, 7.

उपाकरणादि II, 5, 6.

उपादा I, 12, 5.

उपानह् I, 7, 5.

उपानिहन् 1, 8, 2.

उपाय II, 10, 10. 20, 1,

उपायन I, 1, 6.

उपालम् I, 8, 28.

उपावृत् II, 7, 10.

उपासन I, 15, 1.

उपेत 1, 2, 11, 19, 8, 11, 9, 7.

उस 1, 5, 22, 20, 9, 27, 5, 31, 5, 11 1, 4, 2, 3, 5, 3, 11, 4, 13, 2. 20, 23, 27, 6, 29, 14.

उभय I, 3, 9. II, 18, 15, 25, 5.

उभयतम् I, 10, 17. 28, 15. II, 3, 17. 29, 7,

उरम् I, 5, 16.

उल्का 1, 11, 30.

उष्ट्रीक्षीर 1, 17, 23.

उष्ण 11, 15, 16,

#### ऊ

ऊर्ज़ II, 7 3.

ऊर्ध्व I, 2, 10. 9, 24. 30, 21. 32, 14. II, 4, 27. 18, 17. 19, 12. 22, 11. 17. 26, 23. **2**8, 9. ऊर्ध्वरेतम् II, 23, 6.

## 羽

宋可 I, 12, 5. 31, 21.

ऋजू I, 5. 11.

\* 新夏 I, 1, 28. 35. II, 1, 17.

ऋत्विज् I, 14, 11. II. ६, 6. 7. 10, 8. 11, 19. 27, 21. ऋ।दे I, 13, 9. ऋषभ 1, 24, 4. ऋष I, 5, 4. II, 23, 4. 5. 24, 12.

ए एक 1, 2, 37. 38. 41. 4, 17. 5, 20. 22. 6, 4. 34. 7, 21, 8, 7. 9, 3. 10. 24. 10, 7. 10. 11. 12. 11, 3. 26. 12, 5. 13, 14. 14, 24. 15, 19. 16, 4, 6, 13, 18, 28, 19, 7, 21. 20, 18. 30, 1. 3. II, 6, 4. 8. 9. 11. 9, 6. 12, 15. 23. 14, 6. 9. 12. 15, 10. 20. 17, 14. 22, 6. 9. 15. 16. **2**3, 9. 29, **15**. एकखुर II, 16, 16, 17, 29. एकधन II, 13, 12. एकपाण्यावजित I, 4, 2I. एकरात्र I, 27, 11. II, 3, 14. 7, 16. **20**, 3. एकवस्त्रं I, 6, 19. एकवासेंस् II, 5, 7. एकस्क I, 10, 19, 11, 33. एकाङ्ग I, 26, 6. एकाभि II, 21, 21. एकादश I, 1, 25. II, 3, 22. 16, 18. एकाध्यायिन् I, 6, 24. एकान्त I, 20, 8. एकान्तसमाहित II, 29, 14.

एकाइ I, 29, 17. एतद् I, 1, 11. 2, 2. 4, 4. 7. 5, 2 7, 13. 31. 8, 3. 9, 22. 10, 8. 18. 11, 29, 31, 12, 3, 5, 13, 20, 18, 2. 20, 14. 21, 18. 22, 5. 6. 24, 5. 23. 24. 25, 10. 27, 8. 28, 14. 16. 18. 29, 1. 11. 12. 31, 20. | एवमारमण II, 27, 7.

21. II, 1, 7. 14. 2, 5. 7. 4, 9. 14. 6, 2. 7, 1. 9, 13. 10, 6. 11, 14. 13, 6. 15, I. 10. 16, 1. 28. 17, 6. 8. 21. 22. 18, 3. 21, 6. 12. 17. 23, 9. 24, 8. 11. 26, 3. 27, 17. एतदादि I, 13, 6. 8. 9. एथ I, 4, 14. II, 28, 10. एन I, 6, 3. 31. 8, 24. 25. 28. 21, 20. 25, 4. 11. II, 1, 7. 7, 12. 15. एनम् I, 25, 5. II, 6, 2. 28, 13. एव 1, 1, 13. 2, 3. 3, 9. 10. 4, 2. 3. 17. 29. 5, 7. 8. 19. 22. 7, 25. 31. 8, 18. 9, 8. 11. 13 10, 18. 11, 26. 28. 29. 12, 2, 3. 5. 13, 9. 14, 5. 18, 24. 20, 13. 22, 4. 6. 23, 1. 24, 23, 24, 26, 11. 27, 8. 28, 14. 17, 18. 29, 1, 7. 31, 11. 12. II, 1, 5. 18. 20. 21. 2, 3, 5, 8, 4, 8, 11, 17, 22, 27, 6, 18. 7, 6. 7. 9, 11. 13. 10, 6. 11, 6. 9. 13, 4. 6. 15, 3. 10. 16, 7. 24. 17, 8. 9. 19, 16. 17. 20, 9. 21, 6. 8. 10. 16. 19. 21. **22**, 6, 17, 23, 1, 24, 2, 9, 25, 6. 26, 5.

एवंयुक्त I, 14, 2. II, 23, 8. एवं विध I, 3, 26. एवंवृत्त II, 11, 4. एवंवृत्ति II, 4, 15. एवव्रत 1, 3, 26.

एवम् I, 1, 35. 4, 29. 9, 13. 12, 6. 13, 7. 20, 3. 9. 24, 5. 26, 5. 12. 29, 4. 9. 14. II, 2, 4. 3, 18. 4, 23, 5, 3, 18, 7, 17, 12, 20, 15, 8, 17, 15, 18, 12, 20, 4, 7, 23. 24, 4. 27, 12. 29, 14.

एवं मुख II, 19, 2.

ऐजेय I, 3. 3. ऐलक I, 17, 22.

ओ

ओंकार I, 13, 6. ओषाधि 1, 7, 4. 11, 5. 16, 15. 17, 19. 25. 30, 21. II, 2, 4.

ओष्ठ I, 16, 3, 10.

ओदुम्बर I, 2, 28. II, 19, 3 ओपकरण I, 10, 2. ओपवस्त II, 1, 5. ओपासन 11, 3, 16.

क

क**च्छप** I, 17, 37.

कट I, 8, 13.

कण्व 1, 19, 3 28, 1.

कथ् I, 8, 6.

कदाचन I, 1, 15. II, 4, 14.

कपाल II, 23, 10.

कम् II, 21, 5.

कम्बल I, 3, 8.

कर**ड** I, 17, 26.

कर्ण II, 19, 1.

कर्तपत्य 1, 5, 3.

कर्त II, 16, 7. 29, 1.

कर्मन् I, 1, 6. 4, 23. 26. 29. 5, 9. 10. 10, 21, 17, 19. 18, 11, 25, 4. 26, 7. 28, 9. 29, 1. 4. 30, 14. कालचर्या I, 2, 41. 16. 19. 20. 31, 3. II, 2, 4. 7. FIN I. 13, 1. 15, 14. 21, 2. 19. 5, 9. 8, 12. 9, 12. 10, 4. 11, वाष्ट्रा I, 22, 7. 1. 14. 13, 1. 14, 17. 16, 1 21, and II, 3, 2.

5. 22, 7. 18. 24, 3. 10. 29, 1. | 存可 I, 5, 7. 8.

कर्मन्यास II, 28, 2.

कमें फल I, 5, 5. II, 2, 3. 24, 10.

कर्मयुक्त I, 6, 11.

कर्मयोग I, 12, 9

कर्मसमाप्त I, 24, 24.

कर्माभ्यास I, 26, 7. 29, 18.

कर्मावयव II, 24, 14.

कर्ष II, 16, 14,

कल्प II, 3, 5, 19, 1, 18. 20.

कल्मष I, 21, 25. 28, 18. 29, 1.

कल्याण II, 4, 14.

कि I, 22, 5. 23, 1.

कषायप I, 27, 10.

काज II, 22, 15.

काञ्चुकिन् I, 8, 2.

काण्ड 1, 11, 6.

काण्डसमापन I, 11, 2.

काण्डोपाकरण 1, 11, 1.

काण्व I, 19, 7.

काम I, 23, 5. 26, 13 II, 11, 20.

कामम् I, 32, 16. II, 5, 3. 9, 11. 17, 19.

कामकृत II, 28, 12.

कामालेक II, 4, 1.

काम्य I, 1, 20. II, 13, 11.

काय I, 23, 2.

कारण I, 18, 10.

काल I, 1, 28. 8, 7. 22. 10, 5. 11,

14. 31. 13, 20. 19, 1. 28, 20.

II, 1, 2. 5. 4, 13. 16. 24.

15, 12, 17, 1.

किंचन I, 27, 7,

किंचिद् I, 5, 5, 19, 5, 30, 15. II. 24, 14. 25, 11.

किण्व I, 20, 15.

किम् I, 6, 38. 19, 2. 24, 15. 29, 1.

कीट I, 16, 16.

कीनाश II, 28, 2.

कीर्त् I, 6, 3.

कोर्ति II, 24, 3.

कीलाल I, 17, 25.

野歌 I, 17, 32. 21, 15.

कृटि I, 24, 11. 21.

कुटुम्ब II, 7, 2.

कुटुम्बन् II, 6, 5. 7, 1. 29, 3.

कुणिक I, 19, 7.

कुतश्र I, 19, 11.

कुत्म् I, 17, 4.

क्त I, 19, 7.

कुनिखन् II, 12, 22.

कुमार II, 26, 12.

कुमारी I, 31, 8. II, 26, 18. 21.

कुमालन I, 32, 24.

कुल I, 16, 18. II, 17, 9. 27, 3.

कुढरा I, 19, 14.

कुशल I, 14, 26.

क्सृति I, 31, 21.

कुइक I, 20, 5.

**5.** 1, 3, 37. 42. 4, 20. 6, 28. 37. 7, 12. 19. 23. 8, 3. 11, 6. 13, 2. 7. 10. 20. 15, 23. 20, 7. 24, ऋष् II, 18, 3. 11. 21. 25, 10. 26, 7. 13. 27, 9. | 新日 I, 23, 5. II, 18, 3. 11. 29, 14. 30, 15. 18. 31, 1. 2. II, 3, 19. 4, 5. 9. 21. 7, 12. 9, 5. 12. 11, 2. 12. 13. 12, 19. 13, **6.** 11. 14, 15. 15, 6. 9. 13. 16, 4. 7. 8. 17, 18. 19. 23. 18, 13. **14.** 19, 1. 10. 22, 7. 8. 18. 23, 10. 24, 8.

क्र≅छू I, 13, 10. 25, 8. 27, 6. 7. 8. 28, 20. II, 29, 13.

कृतप्रायिश्वत I, 27, 9.

· कृतभूमि I, 17, 8.

कृताकृत II, 18, 17.

कृतान I, 17, 17, 18, 4.

कृतावसथ II, 8, 1.

क्रत्सन II, 19, 9.

कुश् II, 27, 10. 28, 5.

कृषि II, 10. 7.

कृष्ट I, 30, 18.

ऋष्ण I, 3, 3. 4. 9, 22. 27, 11.

30, 11. II, 14, 7.

कृष्णधान्य II, 28, 2.

कृष्णायस II, I6, 18.

क्छप् II, 5, 19.

कल्पते (3. Plur-) II, 23, 5.

केश I, 16, 14. 23. II, 2, 3. 6. 10. 11.

15, 7.

कोत्स 1, 19, 4. 28, 1.

क्याकु I, 17, 28.

कतु I, 27, 2.

कम् I, 29, 1.

**新邓 II**, 13, 11.

ऋयधर्म II, 13, 10.

कव्याद् I, 17, 34. 39.

कन्यादत् I, 21, 15.

क्षत्रकोश्च (Nom. Dual.) I, 17, 36.

कोधादि I, 31, 23.

कोश II, 26, 7.

ङ्घीब I, 18, 27. II, 14, 1.

क II, 7, 13.

क च II, 1, 3.

क्षत्र I, 3, 9.

क्षत्रिय I, 1, 4. 27. 14, 25. 27. II, I0, 6. 7. 24, 1. क्षित्रयप्रभृति I, 18, 9. क्षत्रथ् I, 16, 14. II, 3, 2. क्षर I, 2, 23. 4, 6. 11, 3, 13. 15, 14. ं क्षी II, 3, 11. 4, 14. क्षीणपुण्य II, 17, 8. क्षीरविकार I, 17, 19. क्षद्र I, 32, 18. श्रुद्रश्जुमत् II, 16, 11. क्ष्यू 11, 25, 11. क्षेत्र I, 9, 7 II, 2, 4. 13, 6. 26, 1. 28, 1. क्षेम I, 23, 3. II, 5, 18. 21, 2. क्षमकृत् 11, 25, 15. क्षेत्रप्राप II, 21, 14. 16.

ख

खर्वा I, 6, 4. 15, 21. खर्वा I, 29, 1. खड़ I, 17, 37. 'I, 17, 1. खड़ I, 24, 14. खर I, 28, 19. 21. खड़ I, 13, 8. II, 27, 6.

II, 4, 27.

गमन I, 21, 13. 17.

क्षोम I, 2, 40.

ग

गति I, 13, 12. 15. 17. 14, 5.

गन्ध I, 20, 3. 12. 15. II, 28, 10. गन्ध I, 20, 6. गम् I, 4, 15. 6, 8. 7, 16. 8, 17. 22. 11, 23. 16, 14. 21, 9. 23, 3. 25, 4. 10. 11. 28, 6. 31, 13. 32, 20 II, 5, 3. 7, 5. 10, 13. 13, 1. 16, 1. 17, 8. 21, 2.

गरीयम् II, 12, 22. गर्दम I, 10, 19. 26, 8. गर्भ I, 24, 8. II, 15, 2. 19. गर्भद्वादश I, 1, 19. गर्भशातन I, 21, 8. गर्भाष्ट्रम I, 1, 19. गर्भेकादश I, 1, 19. गह I, 20, 7. गर्हा I, 2, 24. गवय I, 17, 29. गव्य I, 24, 21. II, 16, 26. गन्यृति I, 18, 1. गान्धर्व II, 11, 20. गार्दभ I, 32, 25. गाईपत्य II, 7, 2. गाईस्थ्य II, 21, 1. गीत I, 10, 19. II, 25, 14. गुण II, 10, 2. 17, 5. गुप् I, 4, 24. गुपि II, 26, 4. गृह I, 2, 20. 29. 3, 15. 25. 33. 5, 12 6, 1. 32. 34. 7, 2 12. 17. 8, 14. 15. 17. 23. 26. 10, 2. 15. 14, 7. 21, 9. 21, 24. 25, 10. 31, 19. 32, 10. 11, 5, 3. 25, 10. गुरुकर्मन् I, 5, 24. गुरुतल्पगः मन् I, 25, 1. 28, 15. गुरुप्रसादनीय I, 5, 9. गुरुसमवाय I, 7, 14. गुर्वा I, 21, 9. गुहाशय I, 22, 4. 5. मृह II, 7, 3. 14, 8. 22, 8. गृहमे ब I, 2, 7. 4, 29. II, 25, 7 गृहस्थ II, 9, 13. मो I, 9, 25, 16, 14, 17, 29, 20, 12,

24, 1. 13. 30, 20. 22. 31, 6. 8. 9.

II, 8, 5. 7. 11, 18. 14, 7. 17, 4. 8. गोत्र I, 6, 30. गोधा I, 17, 37. गोपाय I, 4, 23, 31, 19. गोरक्य II, 10, 7. गौरव I, 6, 35. गोरसर्थप II, 19, 1. त्रस् II, 19, 9. Mg I, 8, 24, 18, 3. अहण I, 11, 30. प्राप्त I, 5, 13. 9, 7. 11, 9. 15, 22. 24, 14. 19. 29, 1. 30, 7. 8 31, 3. 21. II, 15, 9. 18, 6, 21, 10. **22**, 8. **25**, **15**. **26**, **4**. **7**. **28**, **7**. प्रामस्कर I, 17, 29. भाम्य I, 21, 15. II, 16, 28. मास II, 9, 13. 19, 9. 28, 10. मासावराध्ये II, 17, 16. त्रीष्म I, 1, 19.

घ

घोषकत् I, 11, 8.

च

च I, 1, 3. 6. 11. 13. 33 2, 2. 6
22. 23. 24. 41. 3, 8. 12 25 37
44. 4, 5. 9. 11. 21. 22. 5, 3. 13
14. 15. 17 25. 26. 6, 3. 5. 12.
26 to 29. 33. 36. 7, 5. 26. 27.
29. 8, 3. 4. 6. 11. 13. 18. 21.
22. 25. 28. 9, 17. 18. 25. 26.
10, 1. 5. 6. 15. 17. 19. 20. 21.
25 to 29. 11, 1 to 4. 6. 7. 9
to 12. 17. 18. 19. 21. 24. 25.
27. 30. 31. 34. 35. 36. 13, 3
7. 8. 9. 14, 2. 3. 4. 8. 9. 10. 20.
23. 24. 25. 31. 15, 1. 6. 13. 17.
20. 21. 23. 16, 1. 28. 17, 18.

20. 24. 25. 27. 35. 39. 18, 1. 17 to 20. 31. 32. 33. 19, 1. 18. 14. 20, 12. 14. 15. 21, 9. 15. 17. 22, 7. 8. 23, 1. 2. 24, 4. 5. 7. 8. 9. 13. 18. 25, 10. 26, 1. 2. 5. 7. 11. 28, 7. 11. 30, 3. 5. 8. 11. 13. 14. 18. 20. 22. 31, 2 to 10. 13, 14. 18. 19. 23, 32, 2. 3. 4. 8. 9. 10. 18. 19. 21. 22. 25 to 29. II, 1, 3. 4. 6. 7. 8. 9. 13. 17 19. 21. 2, 8, 3, 3. 7. 12. 13. 4, 9. 10. 12. 18. 26. 5, 2. 10 12. 13. 14. 16 18. 6, 1. 6. **13**. 15. 7, 4. 5. 8, 7. 9 7. 12. 13. 10, 5. 11, 2. 8. 16 12, 6. 7. 9. 10. 12. 18 **22.** 23. **13, 2**. 3. 7. 10. 14, 1. 4 8. 10 to 14. 19. 15, 2. 4. 5. 10. 13. 15. ~ 16. 25. 16, 1. 2. 12. **13. 24**. 17, 3. 10. 15. 18. 19. 20. 23. 24. 18, 1. 2. 3. 8. 9. 10. 11. 14. 16. 19, 1. 3. 15. 16. 20. 20, 2 12 to 22. 21, 13 22 11 12. 17 18 19. 23 8. 9. 24, 2. 3. 25, 2 5. 7. 9. 11. 26, 1 4 11 to 16. 23. 27, 10. 28, 4. 29, 9. 10. 11. 15. चक्र II, 2, 3. चक्रवाक I, 17, 35. 25, 18. चश्रुस् I, 5, 8. 16, 7. II, 5, 19.

पर् I, 1, 28. 2, 6. 25. 26. 3, 35. जधन्यसंवेशिन् 1, 4, 28. \* 20, 1. 3. 6. 24, 15. 20. 24. 25, 可新 II, 20, 14. \* 8. 27, 6. 28, 18. 19. 29, 1. 8. ਕਿਟਿਲ I, 2, 31. 8. 18, 4. 21, 10. 22, 2. 23, 2. 27, 1. चरित्रनिवेष I, 18, 12. चरितब्रह्मचर्य I, 8, 30. चर्मन् I, 20, 12. ਚਲ I, 19, 6. चलनिकेत I, 22, 4. चाण्डाल II, 2, 6. 8. 9, 5. चातुर्मासी I, 10, 1. चारण I, 14, 13. चारिन् I, 18, 30, चिकित्सक I, 19, 14. चित् I, 23, 1. चुर् I, 14, 3. चूर्ण II, 19, 1, चेट I, 17, 38. चेद I, 3, 4. 6, 32. 12, 7. 10. 19, जीवित 1, 23, 3. 6, 2. 7, 12. 13. 15. 16. 17. 8, 1. and I, 10, 3. 28, 6. II, 14, 9. 10, 13. 21, 16. चेष्ट् I, 8, 28.

छ

37 I, 7, 5. छन्द:कल्प II, 8, 11. छन्दस I, 11, 35. छन्दाविचिति II, 8, 11. ভিব্ I, 16, 16. 26, 6. छाया I, 20, 3. 30, 16. 17. ब्रुद् I, 10, 22.

ज

जगत् I, 23, 2. जघन्य II, 11, 10. 11. 16, 6.

II, 12. 23. 24. 13, 16. 21. 17, जन् I, 1, 16. 18. 5, 4. 29, 11. 31, 15. II, 2, 6. 7, 16, 8. जनक II, 13, 6. जनपद I, 20, 8. II, 29, 14. जनियतु II, 13, 6. जन्मन् I, 1, 5. 17. जप् I, 16, 13. 27, 1. 31, 21. II, 7, 14. जप्यकर्भन् I, 15, 1. जागरण I, 32, 11. जाति II, 2, 3. 6, 1. जातिपरिश्वात्ति 11, 11, 10, 11. जानु II, 20, 14. जाया II, 5, 17. 14, 16. जि II, 24, 14. जिह्नाच्छेदन II, 27, 14. जीव II, 14, 1. 6. 20, 4. 32, 20. II, 4, 17. 5, 4. | \$\overline{\pi} \boxed{I}\$, 8, 16. 14, 14. 23, 2. II, 15, 2. ज्ञान 1, 23, 2. च्या I, 2, 34. चिष्ठ I, 4, 11. II, 13, 12. 14, 6. 7. 12, 15. इयेष्टमामग II, 17, 22. च्येष्ट्रय II, 24, 14. च्योतिष II, 7, 11. ं ड्यातिस् II, 2, 9. च्चल I, 25, 2. II, 6, 3. 24,13. हेरिका I, 25, 13.

त

ਰਾਵੁਲ I, 11, 4. 17, 19. 20, 1**3.** 

ततम् 1, 1, 30. 36. 2, 6. 9. 10. 27, 7. 28, 12. II, 1, 22. 2, 3. 4, 27. 8, 14. 19, 13. 22, 2. 4. 23, 2. 12. 28, 9.

तस्प्रत्यय II, 15, 9.

तत्र I, 3, 43. 12, 2. 11. 15, 22. 16, 18. 22, 3. 25, 11. II, 1, 13. 8. 27, 4. 6. 28, 1. 29, 2. 4. 11. 2, 8. 8, 12. 10, 2. 13, 4. 16, 3. । तदर्थ II, 6, 16 14, 3. **23.** 18, 7. **23**, 10. **24**, 9. 13. 26, 8. 29, 4.

तथा I, 2, 23. 5, 8. 24. 7, 28. 8, 9. तद्योग II, 10, 10. 9, 12, 10, 3, 11, 5, 16, 14, 19, तमुख्य II, 26, 3, 15, 5. 14. 16, 19. 17, 7. 15 | तन्तु II, 13, 6. 22. 25. 19, 7. 21, 6. 28, 1. त्यू I, 12, 2. 15, 6. 29, 5. 30, 2. 19. II, 7, 14. तप:शब्द I, 5, 1. 9, 12. 10, 10. 12, 4. 14, 18. 15, तिपस् I, 12, 1. 2. 5. 25, 6. II, 24, **15.** 16, 1. 6. 25. 17, 2. 24, 10. **2**8, 3, 12.

तथागुण II, 26, 11.

तद् I, 1, 5. 12 to 17. 32. 33. 34. **2,** 5. 6. 9. 3, 26. 31. 32. 34. **45**. **4**. **1**. **3**. **4**. **24**. **28**. **29**. **5**, **2**. **4.** 7. 8. 6, 1. 28. 32. 34. 35. 7, **12. 14. 25.** 8, 6. 18. **23.** 9, 8. 13. 18. 10, 5. 8. 11, 6. 7. 11. 22. 12, 2 to 5. 7. 10. 12. 14. 13, 6. 21. 14, 5. 25. 15, 17 23. 16, 12. 13. 18, 14. I9, 13. 14. 20, 3. 7. 22, 4. 7. 8. 23, 1. **2.** 5. 6. **24**, 8. 10, 12, 16, 19. **25**, **4**. **26**, **6**. **9**. **27**, **4**. **8**. **11**. 28, 9, 17, 19, 29, 7, 11, 14, 30, 4. 31, 19. 22. 32, 2. 4. II, 1, 7. 11. 2, 3. 3, 5. 9. 11. 13. 15. 4, 7. **23**. 5, 1. 4. 6, 5. 6. 7. 9. 11. 16. 20. 7, 1. 2. 6 to 10. 8, 1. 9, 10. 13. 10, 3. 13. 15. 11, 1. 20. 12, 1. 2. 3. 19. 23. 13, 1. 6. 8. 9. 11. 14, 3. 10. 12.

13. 15. 15, 2. 3. 9. 13. 16. 24. 16, 1. 17, 8. 18, 9. 13. 15. 19, 1. 20, 1. 3. 21, 2. 5. 9. 11. 15. 20. 22, 5. 15. 17. 18. 23, 2. 4. 5. 9. 10. 11. 24, 1. 2. 3. 5. 8. 9. 11. 13. 14. 25, 4. 9. 26, 2. 5.

तदा I, 7, 13.

तदासन II, 19, 1.

8. **14.** 

तपस्त्रिन् I, 5, 11. 26, 14.

तम् (आ तमितोस् Inf.) II, 12, 15.

तमस् 1, 1, 11.

तस्कर 11, 25, 15. 26, 6.

तामल I, 2, 37.

तालन II, 5, 9.

तावत् I, 10, 5. 11, 14. 31. 19, 1. 28, 20.

तिल I, 20, 13. II, 16, 23. 20, 1.

तिलमक्ष I, 26, 14. 27, 1.

तिष्य II, 18, 19. 20, 3. 4.

त'क्ण I, 25, 6.

तीये 11, 16, 25. 20, 19.

तीवतर II, 16, 24.

तु 1, 2, 29. 3, 10. 27. 4, 19. 5, 5. 18. 6, 6, 11. 33. 35. 7, 13. 20. 8, 7. 9, 8. 11. 13. 16. 10, 9. 30. 12, 11. 13, 16. 14, 13. 17. 25. 15, 11. 16, 9. 21. 22. 17, 8. 16. 20, 7, 13, 21, 11, 20, 23, 3, 24,

25. 28, 10. 15. 18. 20. 29, 1. 17. 30, 15. 17. II, 4, 24. 7, 13. 8, 12. त्रिमधु II, 17, 22. 13. 9, 11. 10, 3. 11, 6. 14, 15. 月秋日 1, 26, 3. 16, 3, 7, 20, 24, 17, 5, 17, 19, 2. 17. 23, 10. 11. 24, 14. 25, 1. त्रिवृत् I, 2, 33. 26, 19. 21. 24. 27, 17. 29, 13.

त्र त्य गुण II, 17, 10.

तुष् II, 13, 12.

तुष 11, 20, 11.

तुष्टि I, 23, 6.

तूल I, 32, 24.

तूष्णीम् 1, 7, 1. 14, 12. 28, 8.

तूण I, 15, 14. 21, 2. 27, 10. II, 4, त्वद् II, 7, 14. 24, 1. 14, 22, 2, 23, 2.

तृणच्छेदन I, 32, 28.

तृणसंवाह I, 11, 8.

नुतीय II. 7, 16. 16, 10. 17, 13. 15 दक्षिण I, 5, 16. 21, 6, 24. 13, 7 29, 6.

त्प् II, 6, 14. 9, 1.

तर्पयन् 11, 7, 13.

तृप्ति II, I, 6. 18, 18.

तेजस् II, 13, 8.

तेजस्काम I, 1, 23.

तेजस्काय 1, 22,6.

ਰੇਲ I, 17, 16. 19, 19.

तेषी I, 9, 2.

तोक्म I, 20, 12.

त्याग I, 23, 6.

त्रपु II, 16, 18.

त्रयोदश II, 16, 20.

त्राण II, 27, 21.

ति I, 2, 15. 10, 10. 18, 9. 25, 10. दण्ह्य II, 26, 19. 27, 9, 11. II, 1, 13. 9, 13. 12, 3. 20, 6.

त्रिःप्राय II, 17, 14.

त्रि:श्रावण I, 13, 10.

त्रिःसहवचन I, 13, 10.

ित्रिणाचिकेत 11, 17, 22.

त्रिवर्षपूर्व I, 14, 13.

त्रिषवण I, 28, 11. II, 18, 4.

त्रिस् I, 16, 2. 3. 24, 21. II, 15, 8.

त्रिसुवर्ण II, 17, 22.

त्रैविधक I, 1, 28. 2, 6.

त्रैविधकवृद्ध II, 23, 10.

च्यह I, 10, 2. 11, 27. 27, 7. 29, 17.

त्वच् I, 25, 12. II. 5, 19.

त्वर् II, 5, 3.

द

25, 1. 31, 2.

दक्षिणातस् 11, 4, 5.

दक्षिणा I, 4, 3. 31, 8. 11, 7, 8. 17, 9.

दक्षिणाद्वार II, 25, 2. 5.

दक्षिणामुख 1, 31, 1. II, 15, 7. 19, 1.

दक्षिणावृत्त 1, 2, 33.

दक्षिणेन 11, 23, 4. 25, 5.

दक्षिणोदग्द्वार 11, 25, 5.

दण्ड I, 2, 30. 38., 8, 29. 29, 1. 11, 10, 6, 7, 11, 1, 2, 3, 29, 8.

दण्डताहन 11, 27, 15. 28, 2.

दण्डाकर्भन् II, 28, 13.

दत् I, 16, 17.

दत्त I, 3, 26.

दिथ II, 8, 8.

दिधधानी I, 29, 13. 14.

वन्त I, 31, 22.

दन्तप्राक्षालन I, 8, 5, 22, 32, 9. दग्तस्कवन II, 5, 9. दम I, 23, 6. दम्म I, 23, 5. दर्शन I, 28, 6. 31, 18. II, 2, 8. 9. दु:ख II, 21, 13. 16. 17, 20. दर्शनीयापत्य II, 16, 20. दर्शनार्थ I, 8, 17. 22. 28, 6. दशन् I, 19, 13. 24, 3. दशम I, 1, 24. II, 3, 22. 16, 17. दशवर्ष I, 14, 13. 14, 25. दह I, 9, 23. दा I, 2, 22. 4, 5. 14, 1. 17, 4. 15. द्रिक 1, 2, 2. 18, 6. 15. 19, 5. 27, 10. II, 4, दूरे दर्शन II, 23, 8. 10. 16. 19. 6, 15. 7, 6. 17. 9, 6. इंड धृति I, 13, 21. 10, 2. 11, 7. 9. 19. 12, 1. 13, 11. 15, 13. 18, 9. 19, 27. 20, 2. **22**, 16. 26, 1. दात्र II, 22, 15. दान I, 12, 15. 19, 6. II, 9, 8. 10, **4**. **13**, 10. 11. 14, 20. 15, 12. दान्त I, 3, 19. दाय II, 13, 2. 14, 1. 5. 11. दायाद II, 14, 6. दायाच II, 10, 4. दार I, 7, 27. 14, 24. 25, 10. 26, देवपवित्र II, 8, 9. 11. 32, 6. II, 1, 17. 18. 5, 10. 11, 12, 22, 7, 26, 18, 27, 10. दारव्यतिक्रभिन् I, 28, 19. दारुमय I, 17, 12. दास II, 4, 20. दासकर्मकर II, 9, 11. दासी I, 16, 32. दास्य II, 10, 16. दिधिषूपति II, 12, 22. दिवा I, 11, 19. 30, 14. 31, 19. II,

19, 14.

दिव्य II, 7, 16. दिश् I, 25, 1. 31, 2. II, 25, 21. दीक्षित I, 18, 23. 25. दीवितु 11, 25, 13. दुर्दर्श I, 22, 8. दुर्विवक्त I, 32, 24. दुष्कृतकारिन् I, 19, 13. दुष्टभाव II, 26, 19. दुष्प्रलम्स I, 20, 5. दुहित II, 11, 15. 14, 4. दुदित्मत् II, 11, 18. 12, 2. 23, 11. दृष् I, 13, 4. दुश् 1, 4, 9. 7, 18. 8, 18. 14, 4. 16, 30. 22, 8. 23, 1. 24, 13. II, 12, 16. 13, 7. 18, 16. 24, 2. 28, 7. दृष्ट I. 3, 27. देव I, 6, 13. 11, 3. 13, 1. 20, 6. II, 16, 1. 17, 8. देवता I, 3, 43. 80, 20. 22. 31, 4. 5. II, 4, 6, 16, 3. देश I, 6, 33. 9, 8. 11, 23. 15, 17. 32, 18. II, 3, 15. 18. 4, 1. 23. 14, 7. 12. 18, 6. देशकुलधर्म II, 15, 1. देहत्व II, 24, 2. देहली II, 4, 2. दैव II, 11, 19. 29, 6. दैवप्रश्न II, 11, 3. दोष I, 14, 4. 21, 20. 23, 3. 4. 29, 7. 31, 23. II, 2, 8. 6, 19. 7, 15. 12, 19, 13, 3.

दोषफल I, 29, 2. II, 2, 5. 7. दोषवत् I, 21, 19. 26, 7. 12. 29, 4. धर्मगोपा I, 4, 24. II, 13, 4. दोर्बन्य II, 10, 12. 27, 4. चो II, 16, 1. द्र**ं**य I, 4, 3. II, 2, 3. 12, 1. 14, धर्मपुरस्कार II, 6, 5. 15. 19. 16, 23. 25. 18, 7. 20, धर्मप्र-हाद I, 32, 24. 18. 22, 15. 26, 17. द्रव्यक्त II, 17, 10. द्राघीयस् II, 16, 24. द्रह I, 1, 15. द्रोण II, 20, 1. द्रोह I, 23, 5. दंद्र II, 22, 15. 16. द्वात्रिशतम् II, 9, 13. द्वादश I, 1, 26. II, 16, 19. द्वादशन् I, 2, 16. 24, 20. 28, 11. 29, 17. II, 18, 3. द्वादशरात्र I, 27, 6. 7. 28, 20. द्वादशवर्ष I, 2, 6. द्वादशाह I, 10, 4. 29, 17. II, 3, 13. 7, 4. द्वार I, 13, 6. 30, 22. द्वाविश I, 1, 27. ig I, 11, 29, 13, 19. II, 20, 5. द्वितीय I, 24, 19. II, 7, 16. 16, 9. 17, 12. 15. 20, 5. द्विवस्त्र I, 6, 18. द्विषत् I, 31, 15. II. 6. 19. iद्रेस् I, 16, 4. 6. 9.

### ध

धन II, 14, 9. 12. 29, 3. धर्म I, 1, 1. 13. 14. 7, 19. 8, 24. 30. 18, 13. 20, 1. 3. 4. 6. 7. 24, 23. 28, 10. II, 2, 2. 3. 4, 7. 6, 1. 4. 5. 11, 12. 13, 11. 20, 22. 25, 1. 27, 1. 29, 5. 15.

धर्मकृत्य I, 7, 18. 29, 14. II, 14, 3. धर्मचर्या II, 11, 10. धर्मज्ञ I, 1, 2. धर्मपर 11, 26, 14. धर्मयुक्त I, 8, 6, 14, 14, 20, 18. धर्मरुचि I, 5, 11. धर्मवित्रतिपत्ति I, 4, 12. धर्मव्यतिक्रम II, 13, 7. धर्भसमाप्ति II, 29, 13. धर्मातिकम I, 13, 4. धर्मार्थकुशल II, 10, 14. धर्माथयुक्त I, 4, 23. धर्माहत II, 16, 25. धर्मोपदेश I, 32, 12. धर्मोपनत I, 18, 14. धान्य I, 20, 12. 13. धारा I, 11, 8. धार्मिक II, 27, 14. धाम्भे I, 7, 21. 15, 22. 29, 8. II, 26, 9. धाव I, 6, 9. ध्रयेवाह I, 26, 2. 및 I, 3, 10. II, 19, 12. धारयीत II. 12, 9. धेनु I, 17, 24. 30. 26, 1. धेनुभव्या I, 31, 11. ध्ये I, 5, 8. ध्रव I, 22, 7. 23, 2. ध्वेस् II, 24, 8. 9.

#### न

न I, 1, 15. 2, 5. 8. 17. 22. 23. 26. 28. 30. 3, 26. 27. 35. 37. 4, 5. 18. 20. 21. 28. 5, 4. 6, 3. 4. 5.

10. 12. 26. 27. 29. 31. 36. 7, 2. | नष्टवत्सा II, 17, 8. 3. 4. 6. 8. 9. 10. 8, 3. 6. 7. 8. | नाक I, 23, 1. 11. 14. 25. 9, 1. 7. 8. 27. 10, 7. | नाद I, 10, 19. 11, 4. 6. 14. 35. 12, 9. 11. 13, | नाना II, 1, 22. 4, 7. 5. 10. 12. 15. 17. 14, 2. 4. 15. नानाकर्मन् II, 23, 11. 18. 20, 22. 23. 30. 15, 4. 8. 10. 12. 18. 20. 21. 16, 11. 13. 14. 17. 18. 20. 21. 17. 6. 14. 18, 2. 5. 7. 9. 15. 19, 10 12. **13**. 20, 1. 4. 6. 13, 21, 3, 5, 10. 20. 22, 2. 6. 23, 1. 24, 25. 27, 7. 28, 3. 6. 7. 10. 11. 18. 29, 1. 6. 7. 10. 14. 30, 18. 22. 31. 9 11 to 17. 21. 22. 32, 2. 4. 15. 18. 22. 24. II, 4, 13. 14. 16. 5, 4. 15, 6, 5, 8, 12, 19, 8, 1. नि:शङ्कण II, 5, 9. 3. 4. 9, 3. 6. 11. 13. 10, 3. 8 नि:श्रेयस 1, 1, 8. 9, 13. 11, 2. 12. 15. 12, 5. 6. 9. 11. निःश्रेयसा (Instr. Sing.) II, 16, 2. 12. 19. 21. 13, 8. 10. 14, 16. 20. नि:स्र I, 5, 2. 15, 13. 14. 17. 18. 19. 21. 16, निकष I, 8, 13. 12. 17, 8. 23. 18, 11. 19, 1. 4. | निकास II, 7, 14. 7. 10. 11. 14. 20, 2. 20. 21, निखन् I, 3, 38. 15, 14. 16. 22, 11. 20. 23, 5. 24, 9. 10. 14. 25, 10. 11. 14. 15. 27, 2. 28, 5. 9. नकुल I, 25, 13. नक्तम् I, 11, 18. 34. 16, 32. 31, 19. II, 4, 8, 17, 23. नब II, 3, 6. 20, 15. नखवादन II, 20, 15 नगर I, 32, 21. II, 26, 4. 6. नम I, 7, 3. 15, 9. नदांतर I, 32, 26. नमस् I, 31, 21. नरक I, 11, 12. 13, 4. II, 27, 6. 29, 1. 9. नव II, 18, 7. 22, 24.

नवम J, 1, 23. II, 3, 21. 16, 16.

नानामि II, 12, 10, नाम II, 17, 8. नामधेय I, 28, 1. नामधेयपहण 1, 8, 15. नामन् I, 5, 17. 6, 34. 14, 23. नावा I, 32, 27. न।शन II, 28, 6. नाश्य II, 26, 21. 27, 8. 20. नासिक I, 16. 7. नास्तिक 1, 20, 5. निगम् I, 13, 11. निगम I, 9, 4. नित्य I, 13, 14. 14, 10. 22, 7. 23, 2. 28, 9. II, 1, 12. 15. 4, 9. 21. 9, 10. 25, 7. नित्यप्रतत 1, 4, 4. II, 7, 1. नित्यप्रश्न I, 11, 21. नित्यश्राद्ध II, 18, 5. नित्यानुत्राद II, 14, 13. निधा I, 4, 14. 22, 6. II, 26, 4. निनी II, 4, 23. निपूण I, 22, 8. 23, 2. निमा I, 20, 3. निभित्त II, 10, 1.

नियम I, 4, 7. 5, 1. II, 5, 15. 16. 18. | निष्ठा II, 15, 24. 23, 10. 29, 10, 16. 21, 6. 23, 1.

नियमविलोप II, 10, 1.

नियमातिकम I, 4, 25. 5, 4. II, 12, 18.

नियमातिक्रमण II, 27, 18.

नियमारमाण II, 27, 7.

ानेयुज् II, 4, 19. 10, 15.

निर्**प II**, 2, 6.

निरवसो II, 14, 12.

निराक II, 8, 14.

ानिराकृति I, 18, 33.

निरुक्त II, 8, 11.

निर्ऋति I, 26, 8.

निर्घात I, 23, 5.

निर्दिश I, 18, 26.

निदोंष I, 19, 6.

निर्लिख् I, 17, 12.

ानिकेषु II, 6, 16.

निर्वृत् I, 2, 9. 29, 14.

ानवेष 1, 24, 10. 29, 18. II, 10, 12. 12, 22.

निवेषाभ्यपाय II, 26, 24.

निईन् I, 24, 25. 28, 18. 29, 1.

निर्ह I, 23, 3. II, 4, 23.

निवप् II, 3, 15. 25, 12.

निवृत् I, 4, 27. 5, 10. II, 9, 4.

निवृत्त I, 8, 30.

निवृत्ति I, 8, 29,

निवेदन II, 17, 11.

निवेश I, 13, 19. 22.

निवेशन I, 18, 1.

निशा 1, 6, 1. 31, 19. 32, 6. 11. 12.

जिष्कमण I, 24, 19. 30, 7.

निष्फल I, 20, 2.

11.

निष्ठ्य II, 5, 9.

निहीनतरवृत्ति II, 5, 5.

नी II, 12, 6.

नीचैस I, 5, 16. II, 23, 10.

नीवी I, 16, 14.

नीहार I, 11, 25. 31.

नृत II, 25, 14.

नैमित्तिक II, 24, 10.

नैय्यप्रोधस्कग्धन I, 2, 38.

नैय्यमिक I, 13, 22. II, 19, 17.

नैष्प्रीष्य I, 27, 3.

नो I, 20, 4. II, 13, 6.

नो I, 17, 6.

न्यस्तायुध II, 10, 11.

न्यायविद् II, 8, 13, 14, 13.

न्यायसंहित I, 22, 1.

Y

中国 I, 17, 2.

पङ्कित्षण II, 17, 21.

पङ्किपावन II, 17, 22.

पच् II, 7, 2. 8, 4.

पचन II, 3, 16.

पञ्चदश II, 16, 22.

पञ्चन् I, 19, 13.

पञ्जनख I, 17, 37.

पञ्चम II, 16, 12.

पत्रवर्ष I, 14, 13.

पञ्चामि II, 17, 22.

वण् II, 10, 8.

पण्डित I, 23, 3

quq I, 20, 11.

पत् I, 16, 12. 21, 10. II, 27, 11. 29, 10.

259 पतत् I, 31, 17. पतनीय I, 2, 19. 21, 7. 18. 28, 14. 29, 16. 17. पति II, 14, 16. पातित I, 9, 9. 21, 5. 20. 28, 6. 9. II, 11, 9, 14, 1, पतिवयस् 1, 14, 21. पत्नी II, 23, 10. पथिन् I, 24, 12. 30, 28. II, 11, 5. 6. 23, 4. 5. 27, 25. पद् I, 16, 28. 31, 6. II, 20, 12. पयउपसेचन II, 7, 4. पयम् I, 17, 22. 29, 14. II, 8, 8. 23, 10. पर I, 2, 24. 21, 20. 22, 2. 28, 1. 17. 31, 16. II, 2, 2. 6. 13, 6. 17, 5. 20, 4. 21, 17. 23, 12. 24, 4. 9. 10. 13. 26, 18. 27, 2. 28, 10. परतल्प I, 21, 9.

परतल्पगामिन् II, 27, 21.

परत्व II, 27, 5.

परम I, 22, 7.

परमगुरु II, 15, 5.

परमेष्ठिन् I, 23, 2.

परश्च II, 22, 15.

परा-इ II, 13, 6.

पराङावृत्त II, 10, 11.

परारोक 1, 17, 26.

परावत् II, 7, 16.

परिकृष्ट I, 18, 17.

परिप्रद् II, 28, 1.

परिम्रह I, 14, 19. 28, 1. 2. II, 20, पर्यन्त I, 16, 10. 18, 26, 17, 28, 10.

परिचक्ष् I, 11, 25. 17, 27. 32, 29. पर्याहित II, 12, 22. II, 10, 11. 17, 20. 20, 17.

परित्यज् II, 21, 13.

परिधा I, 16, 14. 28, 19. 21. परिध्वंस II, 2, 7. परिमृज् I, 16, 3. 9. 17, 11. II, 9, 15. परिमोक्ष II, 21, 12.

परिमोषण II, 28, 11.

परिवम् I, 25, 1.

परिवापन I, 10, 6.

परिवित्त II, 12, 22.

परिविन्न II, 12, 22.

परिविविदान II, 12, 22.

परिवृज् II, 5, 10. 19.

परिवृद्धि II, 2. 4. 5.

परिवेष I, 11, 31.

परित्राज II, 21, 17.

परिषद् I, 11, 38.

परिषेचन II, 3, 15. 17. 18. 4, 7.

परिष्वज् I, 25, 2,

परिसंबत्सर II, 8, 7, 15, 20.

परिसम्-ऊह् 1, 4, 16. 18.

परिहा I, 13, 10. 17, 15. 25, 11. 30, 14. II, 10, 6. 14, 1, 15, 2.

परिहृ I, 8, 27.

परीक्षार्थ I, 29, 6.

परीभाण्ड II, 14, 8.

परीवाद I, 23, 5. 31, 8. II, 5, 13.

परीष्ट II, 12, 22.

परुष I, 31, 5.

परोक्ष II, 3, 9.

परोपवास I, 2, 17.

वर्ण II, 22, 2. 23. 24, 9.

पर्यवधा I, 3, 40. 10, 30.

प्युंबित I, 11, 4. 17, 17.

पर्वन I. 26, 14. 11, 1, 4. 3, 8.

पलण्डु 1, 27, 26. पवित्र I, 26, 7. पवित्रार्थ I, 27, 2. पशु I, 3, 26 9, 27. 18, 6. 15. 32, पावमानी I, 2, 2. 24. II, 7, 3. 14, 13. 16, 18. 23, 10. 26, 4 to 7. पशुकाम I, 1, 26. पञ्जप II, 28, 3. पशुमत् II, 26, 19. पश्चात् II, 3, 15. 4, 26. q1 I, 25, 3. 10. पाँसु II, 15, 7. पाकयज्ञ I, 26, 8. पाकार्थ II, 22, 15. पाठ 1, 12, 10. पानि I, 4, 18. 5, 21. 6, 16. 10, 27. नितृब्य I, 14, 11. 16, 7. II, 5, 6. 12, 12. 19, 1. 11. 12. 27, 5. पाणिम्रहण II, 1, 1, 14, 17. पाणिसंक्षुब्ध I, 4, 21. पाणिसमूढ II, 12, 5. पात्र II, 23, 1. पाद I, 5, 21. 6, 1. 11, 13. 15, 17. प्रथिक्या I, 29, 5. 23 16, 7. II, 6, 9. 19, 1. 20, 12. 13. 27, 11. 12. पादावनेता II, 26, 15. पादावनेजन I, 31, 1. पादुक I, 32, 9. पादुकिन् I, 8, 2. पादून I, 2, 13. पान 11, 25, 9. qiq I, 25, 10. 27, 11. पापक II, 12, 16. पापकृत् II, 24, 9.

पाप्मन् II, 6, 20.

पारायण I. 11, 7.

पार्थिव II, 7, 16. पार्वण II, 1, 11. पालाश I, 2, 38. 32, 9. पावमान्यादि I, 2, 6. पाशिन् I, 19, 14. पि (= अपि) I, 5, 7. पिण्याक II, 18, 1. वितापुत्रों I, 14, 25. पितामइ I, 1, 32. पितृ I, 1, 32. 4, 11. 10, 4. 13, 1. 24, 6. 25, 19, 13, 29, 6, 21, 8. II, 14, 8. 15, 2. 16, 3. 7. 24. 17, 8. 18, 16, 18. पितृलिक II, 4, 5. विष्वि I, 20, 12. त्येशाच II, 17, 8. विष्ट I, I7, 19. पुंस II, 16, 12. पुण्य I, 19, 4. 9. 10. 31, 12 पुण्यकृत् II, 24, 13. पुण्यफल II, 14, 18. पुण्याह 1, 13, 9. 11, 29, 7. ga I, 7, 30. 8, 24. 29, 9. II, 9, 11. 13, 1. 4. 5. 6. 14, 1. 2. 11. 12. पुत्रत्व I, 28, 9. पुन:संभव I, 5, 5. पुनःसर्ग II, 24, 6. पुनर् I, 13, 4. 15, 17. II, 5, 15. 27, 6. 28, 8. पुर् I, 22, 4. 25, 2. 3. 5. पुर I, 22, 7.

पुरस्क I, 20, 1. II, 5, 4.

पुरस्तात् I, 19, 13. II, 3, 17.8, 1.25, 4. । भूष्टतम् II, 12, 12. पुरा II, 7, 14, 13, 6, 16, 1. पुष्टाहरू I, 9, 27. पुराण I, 19, 13. 29, 7. II, 22, 24. वेशन I, 26, 7. 23. 3.

पुरीष I, 15, 23. 21, 16. 30, 14. 15. पौरसच्य I, 14, 13. 16. 18. 20. 21. 31, 2. 3. पौर्णमासी 1, 9, 1. 2. 27, 1. II, 5, 9.

पुरुष I, 19, 6. II, 15, 2. 26, 5. पुरुषवध I, 21, 8. II, 27. 16. पुरुषशिरम् I, 2S, 21.

पुरुषसंस्कार II, 23, 11.

पुरोडाश II, 22, 18.

पुरोहित II, 10, 14.

धुष् II, 20, 8.

पुष्करसादि I, 19, 7. 23, 1.

92 II, 4, 9. 7, 3. 16, 15. 22. 18, 3.

पृष्टिकाम II, 18, 19. 20, 3.

पृष्टचर्थ II, 20, 3.

geq II, 28, 10.

पूज् II, 4, 20. 5, 4.

पुजा I, 8, 21. 13, 2. 14, 10. 30, 5. िक्षालगीत I, 2, 29. 29. 3, 36. II, 6, 6. 7, 12.

प्तिखष I, 17, 37.

पूतीग<sup>=</sup>ध I, 10, 24, 11, 31.

पूर्व I, 1, 5. 8. 5, 17. 13, 20. 21, 20. अजन् II, 24, 1. 12, 3, 13, 7, 24, 3.

पूर्ववती II, 13, 3.

पूर्वेण I, 30, 7. II, 1, 14.

पूर्वेद्युस् II, 17, 11.

पूर्वोत्थायिन् 1, 4, 28.

पृथक् II, 24, 2.

पृथिवी I, 23, 2.

92% I, 17, 19.

yy I, 23, 1.

पृष्ठतप् I, 27, 10.

पोष II, 20, 8.

पोल्कस II, 2, 6.

म-अपू 1, 6, 22. 18, 8. 15. 21, 4. 29, 2. II, 22, 24.

प्र-अर्थ I, 7, 9

प्र-अश् I, 10, 23. 26, 9. II, 17, 16.

19, 1.

प्रस्माति I, 4, 1.

प्र-ईक्ष I, 7, 3.

प्र-उक्ष I, 15, 15, 16, 7. II, 8, 9.

प्रकीर्णकेश I, 25, 4. II, 10, 11.

प्रकृति I, 2, 10. 18, 10. II, 24, 13.

प्रकृ II, 15, 7.

प्रक्षर I. 6, 1. 15, 17. 23. II, 2, 1. 6. 9. 19, 1.

त्रक्षालन I, 11, 13. II, 20, 12.

प्रचलाक I, 25, 13.

प्रच्छू I, 14, 26. II, 6, 1.

24, 6. II, 5, 18. 7, 3. 11, 10. 11. | अजा I, 3, 26. 9, 13. 32, 24. II, 5, 10.

7, 3, 4, 11, 12, 12, 4, 16, 2, 23,

4. 5. 24, 1. 26, 4.

प्रजाति II. 24, 1. 8.

प्रजादान II, 23, 8.

प्रजापाति I, 19, 13, II, 24, 7. 12.

प्रजासहत्वकर्भन् II, 11, 17.

प्रज्ञा ( <sup>0</sup>जानाति ) II, 15, 21.

प्रज्ञा II, 2, 3.

प्रणिहितात्मन् I, 4, 29.

प्रणी II, 11, 1 29, 8.

प्रति I, 12, 9.

प्रति-इ II, 29, 15.

प्रति-इष् I, 22, 6.

प्रतिमह् I, 18, 1. II, 22, 11.

प्रतिप्रहण II, 10, 4 6.

प्रतिच्छद् II, 18, 14.

प्रतिज्ञा II, 6, 2.

प्रतिदा II, 26, 8.

प्रतिपद् I, 7, 25. 13, 6. II, 2, 3. 6, 2. प्रत्युपविष्ट I, 19, 1.

10, 10. 11, 3. 17. 19. 14, 15. त्रियुपसद् I, 6, 24.

15, 12. 16, 25.

प्रतिपादयित II, 20, 19.

प्रतिपुरुषम् I, 2, 1.

प्रतिप्रक्षण I, 9, 11.

त्रतिमन्त्रम् II, 3, 16.

प्रतिमुख II, 12, 11.

प्रतिब्रू I, 6, 6.

प्रतिराध् I, 24, 21.

प्रतिलभ् I, 29, 1. II, 21, 10.

प्रतिवचन II, 3, 11.

प्रतिषिध् 1, 8, 20. 21, 14. 28, 3.

प्रतिषिद्धाचार I, 26, 7.

त्रतिष्ठा I, 8, 10.

प्रतिसँह I, 8, 7.

प्रतिसूर्यमत्स्य I, 11, 31.

प्रतीक्षा II, 22, 17.

प्रतीघात II, 5, 11.

प्रतोपान I, 28, 21.

प्रतीवातम् I, 30, 22.

प्रतुद् I, 17, 33.

प्रत्यक् I, 31, 1.

प्रत्यक्ष II, 12, 21. 24, 2.

प्रत्यक्षफलत्व II, 23, 9.

प्रत्यभिवद् I, 14, 20.

प्रत्यभिवादन I, 5, 17.

प्रत्यलंक I, 32, 6.

अत्यवरुह् II, 8, 1.

प्रत्यवाय II, 13, 8.

प्रत्याचक्ष I, 3, 26. 14, 3. II, 4, 13.

प्रत्यापत्ति I, 24, 25. 28, 18. 29, 1.

प्रत्यासन II, 14, 2.

त्रत्युतथा I, 6, 31. 14, 11. 17. II, 4, 16. 8, 1.

अत्युपविश I, 19, 1.

प्रथम I, 2, 9. 25, 11. II, 16, 8. 17, 15.

19, 1. 18.

प्रधान II, 8, 13.

प्रदक्षिणीक I, 7, 2. 32, 20. II, I2,

11.

प्रदरोदक I, 15, 5.

प्रदा 11, 27, 3.

प्रदिश् I, 3, 32.

प्रदोष I, 9, 1. 10, 26. 11, 36.

प्रिवामहादि I, 2, 5.

प्रवृ I, 3, 31. 29, 1. 31, 16. II, 3, 10.

त्रम I, 22, 6.

त्रभू I, 22, 2.

प्रभृतेधोदक I, 15, 22.

प्रमत्त I, 29, 2.

त्रमा II, 16, 12.

त्रमाण I, 1, 2. II, 23, 10.

अमाद I, 4, 25. II, 28, 7. 8.

अमुज़ I, 19, 15.

प्रयत I, 11, 23. 15, 2. 3. 13. 17.

23, 16, 9, 17, 11, 11, 3, 1, 17,

4.

प्रथम् I, 6, 36. 17, 3. 31, 22. II, 11,15.

18, 11.

प्रयमण I, 15, 10, 22.

प्रयुज् II, 13, 9.

प्रयोग I, 12, 10.

प्रयोजन II, 26, 3.

प्रयोजयित् II, 29, 3.

प्रवच् II, 16, 1.

प्रवचनयुक्त I, 32, 1.

प्रवस् I, 3, 42. 5, 14. 14, 8.

प्रवह I, 11, 8.

प्रविश् I. 1, 11. 3, 39. 25, 6. 12. 28, **11.** 15. 31, 21.

प्रवृत्त II, 22, 3. 23, 2.

प्रवृत्ति I, 12, 11. 26, 2, II, 2. 3.

प्रवृत्तिकारण 1, 4, 9.

प्रवेशन I, 24, 19. 30, 7. 32, 21,

त्रवर्ज़ I, 18, 31, II, 21, 8, 19.

त्रशंसू I, 20, 7. II, 12, 3. 24, 8.

ेशास्त ( Part. Perf. Pass. ) I, 31, 12. II, 19, 3.

प्रशंसा I, 2, 24. II, 7, 8. 23, 6. प्रासाद I, 17, 7. 29, 10.

त्रश्न I, 32, 22. 23. II, 29, 7.

प्रसन्नमन्स् II, 17, 4.

प्रसव I, 13, 8.

त्रम I, 5, 16.

प्रस्था I, 24, 14.

श्रह्व I, 16, 1.

प्राक् I, 4, 19. 5, 13. II, 11, 13. 26, 12.

प्रागपवर्ग II, 3, 22.

प्राङ्ख I, 31, 1.

प्राचार्य I, 8, 19.

प्राची II, 1, 13.

प्राचीनावीतिन् II, 4, 5.

प्राजापत्य II, 7, 1.

प्राञ्जलि I, 5, 16. II. 10, 11.

भाण II, 5, 19. 12, 15.

प्राणवित्रयोग II, 11, 1.

प्राणमृत्ति II, 21, 10. 29, 1.

प्राणसँशय II, 28 12.

प्राणायामशस् I, 26, 14.

प्राणिन् I, 22, 4. 26, 2.

शतर् I, 3, 25. 4, 13. 16. 5, 12. 8, 17, II, 7. 6. 23, 1. 29, 7.

प्रात्साश I, 5, 13.

प्राध्वम् I, 22. 8.

प्राप्तनिमित्त II, 28, 13.

प्रायत्य I, 31, 19.

भायश्चित्त I, 1, 34, 2, 6, 25, 13, 26, 10, II, 2, 8.

प्रायश्चित्तवत् !, 18, 11.

प्रायश्चित्तार्थ 1, 24, 4.

त्रावरण I, 30, 14.

प्रावृ I, 30, 15.

प्राश्तन I, 21, 16. 26, 7.

त्रिय I, 8, 14. II, 1, 7. 7, 5. 14.

श्री II, 16, 7.

प्रीति I, 4, 10. II, 16, 24. 26.

त्रीत्यपलिध I, 12, 11.

प्रथ् 11, 12, 2.

प्रेभ्रण I, 9, 11.

श्रेह्वो**लन 11**, 20, 13.

प्रेत II, 15, 2.

वितसंक्रुप्त I, 10, 28.

भेतान I, 11, 25.

प्रेषण 1, 8, 15.

भेषित I, 7, 25.

भ्रेषकर I, 18, 28.

प्रोक्षण II, 2, 1.

त्रोदक I, 10, 27.

श्रोदकीमाव II, 19, 12.

स्त्र I, 17, 33.

आवन I, 5, 17.

ष्ट्र I, 2, 30. मेह I, 31, 14.

फ

फल I, 5, 7. 11, 5. 17, 19. 18, 1. 20, 3. 21, 1. 29, 2. 30, 5. II, 2, 4. 12, 19. 16, 7. 23. 19, 14. 22, 2. 5. 23, 2. 12. 28, 1. 10. 29, 1, 2.

फलवत् I, 1, 6. 4, 29. फाणित I, 17, 19.

बद्ध I, 19, 1. बिधर II, 26, 16. बन्ध् II, 27, 18. बन्धु II, 11, 17. बहिण I, 25, 13. बल II, 2, 3, 10, 16. बिल II, 3, 12. 15. 18. बलीयस् 1, 4, 8. 30, 9. बल्बज I, 21, 1. बस्त I, 3, 6. II, 14, 13. 19, 1. बहिलोंमन् I, 28, 19. 21. बहिवेंद I, 13, 12. बहिस् I, 30, 8. 31, 3. II, 18, 6. 22, 8. 25, 5.

बहु I, 6, 25. 27, 9.

बहुपाद I, 8, 9.

बहुपुत्र II, 16, 20.

बहुमित्र II, 16, 20.

बह्वपत्य II, 16, 12.

बादर I, 2, 38.

बाध् II, 5, 4. 26, 18. 28, 20.

बाह्य I, 20, 5. II, 4, 12.

बाह्र I, 5, 16. 6, 22. 24. 32, 26.

बाह्य I, 9, 18.

बिन्दु I, 16, 12.

बिसोर्णा I, 23, 2.

बीज II, 2, 4. 13, 6.

बीजार्थ II, 24, 6.

बुद्ध II, 21, 14. 16.

बुद्धिपूर्वम् I, 4, 25. II, 25, 11. 26, 19.

बुध् I, 4, 25. 21, 20. II, 11, 17.

21, 5.

बुभूषी II, 10, 1.

ब्रह्मचर्य I, 1, 18. 2, 6. 18. 31, 19. II, 3, 13. 24, 8.

बह्मचर्यवत् II, 21, 8· 19.

बहाचारिन् I, 2, 17. 3, 26. 4, 4. 29. 8. 5, 10. 11. 8, 1. II, 9, 13. 21, 6.

ब्रह्मचारिवास I, 2, 11.

ब्रह्मन् I, 3, 9. 5, 7. 9, 13. 13, 6. 7. 11. 17. 18. 23, 1. 1I, 16, 1.

बह्मयज्ञ I, 12, 3.

नहावर्चस I, 3, 26

ब्रह्मवर्चसकाम I, 1, 21.

ब्रह्मवर्चिसिन् II, 16, 10.

ब्रह्मविद् II, 17, 4.

ब्रह्मसद्न II, 4, 4.

बहाहत्या I, 25, 10.

ब्रह्म I, 1, 32.

ब्रह्मोड्झ I, 21, 8.

ब्राह्म II, 11, 17.

ब्राह्मण ( Masc ). I, 1, 4. 19. 27. 2, 33. 38. 3, 3. 28. 5, 16. 9, 13. 14, 25. 15, 22. 16, 14. 18, 10. 20, 10, 24, 21, 27, 11, 29, 6, 30, 20. 22. 31, 6. II, 2, 6. 9. 4, 16. **24**. 25. 27. 10, 15. 11, 5. 6. 12, 5. 6. 7. 16, 3. 17, 4. 18, 15. 16. 19, 20. 20, 3. 26, 1. 29, 19.

ब्राह्मण ( Neutr .) I, 1, 10. 11. 3, 9. 26. 7, 7. 11. 10, 8. 12, 1. 13.

18, 5. ब्राह्मणमात्र I, 24, 7. माह्मणस्व II, 26, 2. बाह्मणी II, 17, 21. नू I, 4, 24. 29, 9. 31, 11. 12. 15. भुज् I, 2, 22. 3, 32. 36. 42. 45. 4, 13, 6. 23, 9. 29, 7.

## भ

भक्तापचय I, 25, 7. अक्ष I, 17, 30. II, 5, 5. 6, 14. 20. भक्ष II, 9, 13. मक्षण I, 21, 14. भगिनी I, 14, 9. भज् I, 20, 8, II, 23, 4, 29, 14. भर्तृव्यतिकम I, 28, 20. भद्र I, 31, 12. मय II, 20, 20, 25, 15. भरज I, 17, 19. भर्त I, 7, 16. 17. II, 14, 20. भवत्पूर्व I, 3, 28. भवदन्स्य 1, 3, 30. मवन्मध्य I, 3, 29, भाविष्यतपुराण 11, 24, 6. मस्मन् II, 15, 16 20, 11. माक्तिक II, 9, 10. भागिन् II, 9, 5, 14, 14, 29, 1. भाराभिनिहित II, 11, 7. भार्या II, 9, 11. 13, 6. 14, 9. 15, 5. भाविन् II, 28, 1. माष् I, 6, 5. भाषा II, 3, 2. 5, 10. भास I, 17, 35. 25, 13. भिश् I, 2, 25. 3, 28. भिक्षण II, 10, 1. 3.

17, 28 18, 26 II, 1, 19. 7, 11. 15. | भिक्षा I, 7, 14. 19, 7. 13. 24, 15. 28, 19. 29, 1. II, 17, 8. भिक्षाचार्य I, 2, 25, 26, 11. भिषज् I, 18, 21. मी II, 13, 6. II, 6, 18. 7, 13. 15. 17. 12, 21. 11. 6, 36. 10, 26. 22. 11, 3. 16, 9. 18. 33. 17, 3. 6. 8. 9. 18, 6. 9. 10. 12. 13. 15. 25. 26. 19, 6. 7. 9. 11, 13, 27, 3, 28, 11, 31, 1. II, 1, 7. 3, 23. 4, 11. 5, 5. 8, 3. 15, 11. 13. 17, 4. 5. 21. 22. 18, 8. 9. 10. 15. 16. 19, 1. 4. **14**. **16**. **20**. **20**, **2 3**. भुवम् I, 12, 5. भू 1, 27, 10. भृत्य II, 26, 1. 22. भू I, 4, 29. 5, 5. 7. 8. 8, 26. 27. 30. 12, 5. 15, 2. 17. 23. 16, 11. 19, 6, 20, 2, 4, 21, 19, 23, 6. 27, 9. 28, 1. 4. 17. 29, 13. 1I, 3, 10. 4, 15. 23. 5, 3, 6, 4. 5. 8. 7, 6. 17. 12. 4. 13, 6. 15, 16. 19. 23. 16, 1. 20. 17, 21. 21, 22. 23, 7. 24, 6. 8. भूतदाहीय I, 23, 3. 4. 31, 23. भूतबिल I, 12, 15 भूतसंस्रव II, 24, 5. भृतिकर्भन् I, 13, 9. भूभि I, 3, 38. 11, 8. 28. 16, 13. 15. 18, 1. 30, 15. 1I, 4, 14. 12, 11. भूमिगत I, 15, 2. भूमिचल I, 11, 30. भूम्यदान II, 27, 16.

भ्यस् I, 1, 8. 13, 19. 20. 28, 9. 29, 3.

II, 6, 18, 16, 27, 23, 1, 29, 2.

भ्या३स् II, 6, 17.

भूस I, 12, 5.

मेद II, 4, 7. भेक्ष I. 3, 27. 42. 43. मोत्ता II, 20, 22. माग I, 28, 7. 11. II, 20, 22. भोजन I, 1, 33. 2, 6. 15, 1. 26, 3. | मनोजवता II, 23, 8. II, 1, 2. 5. 8, 14. 19, 2. 20, 10. 28, 12.

मोजनार्थ II, 22, 15. भोस् I, 5, 12. 10, 15. भीम II, 14, 7. भ्रातृ I, 4, 11. 14, 9. भातृन्य I, 31, 15. अक्षेपण II, 5, 9. भ्रणहन् I, 19, 15. 28, 21. 29, 1.

मवा II, 19, 20. मण्डूक I, 25, 13. मच I, 19, 1. II, 11, 9. मत्स्य I, 17, 38. II, 17, 2. मथ् I, 29, 14. मथित II, 18, 1. मद I, 4, 24. 5, 12. 13, 20. 22, 6. 29, 1, 31, 15. II, 13, 6. मद्य I, 17, 21. मधु I, 2, 23. 4, 6. 17, 15. 18, 1. II, 7, 4, 8, 8, 18, 1. मधुप र्ध II, 8, 5. 7. 8. मध्य I, 5, 16. II, 3. 22. 25, 12. मध्यंदिन II, 7, 6.

मन् I, 15, 13. 19, 13. II, 6, 19. 23 बान II, 18, 14. 16. 10.

मनम् 1, 5, 8. 25. 11, 24. 32, 13. 17. | मारण 11, 28, 6. 11, 5, 19. 7, 14. मनु II, 14, 11. 16, 1.

मनुष्य I, 12, 15. 16, 14. 17, 5. | मालिन् I, 8, 2.

20, 12, 15, 21, 15, 16, II, 16, I, 20, 21.

सनुष्यप्रकृति I, 11, 3. मनुष्यशिरम् I, 17, 39.

मन्तु II, 29, 1.

मन्त्र I, 12, 9. II, 3, 13. 17, 4.

मन्त्रवत् II, 15, 11.

मन्यु I, 23, 5. 26, 13. 29, 7.

मरीच 1, 20, 12.

मत्यं 11, 24, 1.

मलबद्वासम् I, 9, 13,

महद् I, 5, 12. 22, 7. II, 20, 8. 22, 6.

्महानद I, 27, 1.

महापथ I, 11, 10. 16, 14.

महायज्ञ I, 12, 14.

महाराज II, 20, 3.

महासत्र I, 12, 14.

मा II, 3, 11. 13, 6.

मा ( मापयति ) 11, 25, 2.

मॉस 1, 2, 23. 4, 6. 16, 16. 17, 19. 18, 1, 20, 12, 21, 14, 25, 12, II, 5, 16. 7, 4. 16, 18. 17, 1. 2. 18, 1.

माजिष्ट I, 3, 1. मातापितरों I, 1, 18. II, 10, 1. 15, 3. मातुल I, 14, 11.

मातृ I, 7, 15. 16. 10, 4. 14, 6. 24. 21, 8, 28, 9, 11, 11, 16, 15, 2, 19, 2.

मानस I, 11, 25.

मार्ग I, 18, 1.

मार्दव I, 23, 6.

माष 11, 16, 23.

मास् 11, 16, 4.

मास I, 9, 1. 3. 13, 19. 28, 19. 29, मुज् न, 19, 15. 17.

मासिश्राद्ध ЦІ, 20, 1.

माहिष II, 16, 21.

भित्रभेजन I, 25, 10.

मिथुन II, 6, 9. 11, 13.

मिथुनीभू I, 32, 2.

मिथुया II, 13, 11.

मिथस् I, 13, 17, 29, 8. II, 11, 20.

मिण्या I, 28, 16. 29, 12.

मिथ्याधीत 1, 26, 10.

मुख I, 7, 8. II, 14, 13. 19, 1. 10.

मुख्य II, 29, 7.

पुच् I, 24, 21, 22, II, 21, 11.

मुख I, 21, 1.

मुण्ड I, 10, 8.

ं सुद् I, 22, 8.

मुनि II, 9, 13. 21, 10. 21.

मुष् II, 26, 8.

मुसल I, 25, 4.

मुद्र I, 23, 1.

मुह्र , पृहुँश्च I, 8, 22.

मुहर्त I, 11, 32, 15, 8.

मुक II, 26, 16.

मृदस्वस्तर I, 15, 13.

मूत्र I, 15, 23. 21, 16. 30, 14. 15. विज्ञार्थ I, 18, 26. 16. 18. 20. 21. 31, 1. 2. 3. 1I,

5, 9.

मूछ I, 11, 5. 17, 19. 18, 1. 21, 1. । 15, 22. 17, 1. 3. 4 18, 11. II,

23, 2. 29, 1. 32, 24. II, 16, 23,

19, 14. 22, 2. 23, 2 28, 10.

मुषक्राङ्ग I, 16, 27.

된 1, 16, 18.

मृगय I, 19, 14.

मुमिक्षीर I, 17, 23.

मृश्यु I, 32, 24.

मृद्ध I, 3, 17.

मृद्ध I. 17, 39.

मुनाय I, 17, 9. II, 6, 11.

मुषे(च I, 23, 5

मेखला I, 2, 33.

मेघा II, 2, 3. 18, 3.

मधाविन् II, 29, 5.

संस्य I, 17, 3I. II, 16, 18.

मैथन I, 2, 26. 9, 12. 30, 19. 32, 1

11, 1, 9. 5, 16. 13, 3. 26, 23

मोक्ष I, 25, 4.

मोव II, 13, 6.

मोह I, 23, 5.

मोझ I, 2, 33. 35.

मोन II, 21, 2.

य

यम् 1, 26, 8. 11, 20, 3.

यजुःपवित्र 1, 2, 2.

यजुम् I, 12, 5.

यज्ञ I, 4, 4. 11, 3. 13, 8. 17, 13.

18, 26. 27, 2. II, 7, 1. 10, 1. 4.

24, 8, 26, 2,

यज्ञतन्त II, 11, 19.

यज्ञोपवीतिन् I, 6 18. 15, 1. 19, 16.

यतम् 1, 19, 11. 11, 20, 20.

यत्र I, 10, 18. 21. 11, 8. 27. 12, 11.

1, 13. 4, 23.

यत्रगत II, 8, 14.

यथतुं 11, 13, 1.

यथा 1, 1, 27. 35. 2, 9. 4, 6. 5, 6.

8, 1. 5. 11, 13. 38 13, 9. 17, 39 20, 3, 26, 7, 29, 18, 32, 10, 11, **2**, **4**. **8**. **3**, **17 4**, **6**. **7**, **14**. **9**, 12. 10, 10. 12, 4. 14, 13. 17, 11. 16. 21, 6. 23, 8. 24, 9. 25, **5. 7.** 

यथा कथा च I, 28, 1. यथाकर्म II, 10, 12.

यथागमम् I, 17, 13. II, 5, 18.

यथागुणम् II, 25, 9.

यथाध्यायम् 1, 11, 23.

यथापुरम् II, 27, 1.

यथापूर्वम् 1, 14, 9.

यथामनसम् II, 9, 1.

यथामात्रम् I, 8, 29.

यथार्थ II, 25, 12.

यथाईम् II, 26, 1.

यथालाभम् 1, 4, 3.

यथावकाशम् I, 6, 25.

यथावयस् II, 6, 7.

यथाविधि I, 8, 7.

यथाशक्ति I, 7, 19. 8, 22 12, 15. II, 10, 2.

यथाश्रुति II, 9, 9.

यथात्तम् 11, 10, 12. 17, 16.

यथोपदेशम् I, 4, 16. 14, 10. II, 4, 9. 5, 4. 21, 2.

यद् I, 1, 11. 14. 27. 32. 2, 2. 5. 9. **4**, **1**. **3**. 28. 29. 5, **7**. **8**. 6, 35. 7, 12. 13. 14. 10, 8. 11, 6. 12, 3. 14, 2. 3. 15, 3 23. 16, 12. 13. 18. 23. 17, 27. 39. 18, 19. 20. 32. 33. 19, 1. 3 5. 13. 20, 7. 22, 4 5. 7. 8. 23, 1. 2. 26, 6. 12. 27, 11. 28, 17. 29, 2. 7. 14. 32, 4. 29. 11. 1, 7. 3, 12. 4, 9. 5, 15. 7, 2. 3 6 to 10. 15. 8, ga II, 26, 3.

1. 9, 10. 11, 14. 14, 2. 15. 15, 9. 13. 16, 1. 18, 2. 3. 8. 19, 1. 20, 1. 17. 21, 5. 22, 7. 18 23, 4. 5. 8. 10 11. 24. 8. 9. 13. 25, 15. 26, 2. S. 13. 14 17. 28, 1. 29, 2. 11.

यदा II, 13, 6. यदि 1, 2, 30. 7, 7. 12, 2. 5. 19, 6. 31,

15. 21. 22. II, 5, 3.

यद्ब्छ I, 14, 5.

यद्रच्छा I, 28, 8.

यन्त्र II, 20, 20.

यम् 1, 26, 11.

यम II, 13, 6.

यमसादन II, 13, 7.

यमसूक्षीर I, 17, 23.

यद 11, 6, 16, 16, 23, 23, 10.

यशस् II, 18, 3.

याच् I, 19, 15.

याजक I 29, 8.

याजन II, 10, 4. 6.

याथाकामिन् I, 4, 19.

यान I, 7, 5. 8, 12. 32, 25. II, 9, 2. 11. 7.

यावत् I, 2, 1. 6, 22 7, 19. 9, 22. 26. 11, 28. 13, 11. 13. 16, 11. II, 9, 2. 3. 15, 2. 21.

यावरसंनिपातम् 11, 1, 21.

यावदर्थसंभाषिन् 1, 3, 16.

यावद्रप्रासम् II, 19, 6.

गुगपद् II, 12, 9.

युग्न II, 25, 12.

युग्यघास I, 18, 1. 28, 3.

युज् 1, 22, 8. 11, 5, 18. 6, 5. 12, 4

युद्ध 11, 10, 6. 7. 10.

युवन II, 26, 18.
युवमारिन II, 16, 20.
युष्मद II, 13, 6.
योजु II, 20, 18.
योग I, 13, 20 22, 1. 23, 4.
योगमू र I, 23, 3. 5.
योजन II, 26, 6.
योनि संबन्ध I, 21, 8. II, 11, 16. 15, 2.

₹

रक्तदत् I, 7, 11.
रक्ष I, 24, 18. II, 13, 6. 26, 6. 23.
रक्षण (2. Plur. Imper.) II, 13, 6.
रक्षा I, 18, 1.
रम्म I, 19, 6. II, 24, 8.
रमम्बर्धा I, 7, 11.
रथ II, 14, 8.
रम I, 17, 15. 20, 12. 15. II, 6, 14.
8, 3.

रह: शील I, 8, 14. रहिस I, 4, 25. II, 27, 18. राक्षस II, 12, 2. राग I, 20, 12. 80, 10. राजकृत II, 4, 20.

राजन I, 18, 28, 19, 15, 25, 4, 81, 5.
II, 7, 12, 8, 6, 7, 10, 13, 14, स्मण I, 17, 36,
11, 1, 3, 4, 5, 14, 5, 25, 1, 14, स्मण I, 23, 4, 6, 17, 15, 11, 3
15, 26, 2, 22, 27, 21, 28, 13, 25

राजन्य I, 1, 19. 2, 34. 38. 3, 1. 5. हिस्स II, 1, 13. 29. 5, 16. 14, 23. II, 2, 6. 4, 18. हिस्स II, 12, 23. 25.

राजश्त् II, 29, 7. राजि 1, 9, 20. 31, 20. 32, 2. 11, 12, हेप I, 15, 23. II, 2, 1. 4, 23. 13. लोक I, 13, 9. 20, 9. 22, 5.

राद्धि II, 16, 14, 17. 21. राध र, 11 22. राह्रदर्भन II, 17, 25. 代布 I, 10, 8. रिक्तवाणि I, 15, 7. हरू I, 32, 24. Fa I, 31, 21. II, 4, 23. ₹4 II. 2, 3. रेतस् I, 15, 23. 26, 7. II, 13, 6. रेतोधस् 11, 13, 6. रेभ (रेमायति ) 11, 14, 13. रोग II, 25, 11. रोगसंबन्ध II, 4, 12. रोगाविष्ट II, 26, 16. रोदन I, 10, 19. सोष I, 23, 5. रोदिण I, 9, 22. रोहिणी I, 9, 2. रोद्र II, 4, 6. रोद्री I, 31, 21. रौरव I, 8, 5.

ल

लक्षण II, 29, 14.
लक्षण सम्न कर्मण (Tristr. Sing.) II, 29, 13 लक्ष्मण I, 17, 36. लवण I, 2, 23. 4, 6. 17, 15. II, 3, 13. 15, 14. लाम I, 3, 25. लिख् II, 1, 13. लिख् II, 12, 23. 29, 6. लुप् I, 8, 21. लेखा II, 1, 13. लेप I, 15, 23. II, 2, 1. 4, 23. लोक I, 13, 9. 20, 9. 22, 5. 24, 25.

28, 18, 29, 1. II, 1, 12. 2, 3. ७ | व्याइद्ध II, 17, 10. 4, 15. 7, 5. 16. 11, 4 16, 1 a f II, 1, 9. 3, 13. 29, I4.

ਲੀਸ I, 23, 5.

लोमन् I, 25, 12. II, 3, 6.

लोमसँहारण II, 5, 16,

लोष्ठ I, 30, 21.

छोष्ठविमर्दन I, 32, 28.

होह II, 18, 13.

लोहित I, 16, 14.

लोहितक I, 24, 14.

लोकिक 1, 13, 7. 20, 1.

लों ह I, 17, 11.

व

वश्य I, 7, 12.

वच् I, 1, 27. 8, 12 10, 15. 11, 38. 12, 10. 13. 22, 5. 26, 3. 12. II, 2, 5 6, 2. 20, 3. 23, 1. 25, 1.

वचन I, 10, 9. II, 1, 19. 24, 7.

बत् I, 2, 10. 5, 7. 7, 27. 30. 9, 9. 14, 6. 15, 13. 30, 4. II, 2, 3. 4, 20. 10, 7. 12, 21. 14, 12.

बत्स I, 31, 10.

वत्सतन्ती I, 31, 13.

वध I, 25, 4 II, 10, 11. 16.

वध्य I, 9, 26. II, 27, 9. 16. 21.

वनस्यति I, 7, 4. 11, 5. 17, 19. 30, 21. II, 2, 4. 24, 9.

बन्द I, 27, 10.

वप् I, 2, 32. 10, 7. II, 3, 8. 13, 6.

aua I, 10, 9.

वपा I, 18, 25.

वमन्जन I, 32, 7.

वयस् (age) I, 14, 14.

वयस् (birds) I, 15, 7.

वयस्य I, 14, 26.

20, 23. 21, 13. 24, 10. 14. 25, 1. 1. िवर्जम I. 7, 30. 17, 19. 36. 37. 18, 13. II, 10, 7.

> वर्ण 1, 1, 4, 7, 8, 5, 17, 18, 9, 24, 6 25, 11, 27, 11. II, 2, 3, 11, 1, 8 10. 11. 13, 3.

वर्णे ज्यायम् I, 13, 2. II, 11, 8.

वर्णपरिध्वँसा II, 2, 7.

वर्णव्यतिक्रम I, 9, 12.

वर्सन् I, 24, 12.

वर्ष 1, 2, 12. 19, 13. 24, 20. 25, 10 27, 11. 28, 11. II, 23, 8.

बर्षधारा I, 15, 4.

वर्षो I, 32, 1.

वर्षीयस् 1, 23, 2. 11, 27, 7.

वश II, 7, 14.

वक्स I, 20, 12.

बषट्**धार I,** 12, 3.

वम् I, 3, 9. 5, 13 8, 17. 13, 19. 24, 21. 30, 12. 31, 20. II, 7, 13. 16. **22**, **8**. **25**, **8**. **26**, **13**.

बसन्त I, 1, 19.

वस्र I, 2, 41. 3, 9.

ag I, 19, 13.

q1 I, 2, 3, 15, 32, 35, 37, 38, 3, 3, 39. 40. 41. 4, 20 25. 27. 5, 8. 6, 10, 11, 30, 31, 37, 7, 1, 18, 20. 21. 8, 3. 7. 9, 2. 5. 7. 22. 10, 13. 14. 16. 18. 23. 11, 8. 14. 29. 34. 12, 2. 3. 5. 14, 12. 16. 22. 26. 15, 3. 9. 17. 23. 16, 1. 15. 24. 26 to 33. 17, 2 to 5. **18**, 3. 4. 6. 15. **25**. 26. : 4, 6. 21. 22. 24. 25, 2. 6. 7. 8. 12. 26, 3. 7. 13. 14. 27, 1. 2. 5. 6. 28 6. 17. 21. 29, 1. 30,

7. 31, 2, 3, 21, 32, 13, 17. II, | areg II, 4, 23. 1, 14. 2. 1. 6. 3, 4. 8. 16. 4, 20. 22 25 5, 5, 7, 17, 6, 16. 19. 8, 1. 6. 8. 9, 11 12, 8. 16. 17. 14, 3. 4. 15, 2. 21. 19, 8. 22, 9. 23, 1. 24, 14, 25, 11, 15. 26, 18. 27, 18. 28, 6. वाक्य I, 12, 4, 13, 9, 11, 5, 11. वाग्यत I, 24, 11. 30, 8. II, 29, 1. 12, 13. 14. बान् I, 2, 20. 5, 8. 6, 13. 11, 23. 13, 7. 26, 11. II, 4, 14. 5, 19. 12, 13. 21, 10. 21. 26, 18. 27, 15. 28, 10. वाजसनेयक I, 17, 31. वाजसनेयिवाह्मण I, 12, 3. 7. वाणिज्या I, 20, 10. II, 10, 7. वात I, 11, 31. 32. 12, 3. 5. II, 5, 9. 19, 1. वाद I, 20, 5. वादित्र I, 10, 19, 11, 25, 14. वानप्रस्थ II, 21, 18. 22, 6. वानप्रस्था II, 21, 1. वापन II, 3, 6. वायस I, 25, 13. वायु I, 11, 8. II, 6, 2. 22, 4. 29, 2. वारुणी I, 26, 7. बार्क I, 2, 38. वार्ध्यषक I, 18, 22. वार्घाणस 1, 17, 36. 11, 17, 3. 'वार्घायाण J, 19, 5. 28, 2. वार्धायणीय I, 19. 8. वरस I, 15, 22. II, 21, 3. वासन्तिक I, 11, 20. वासस् I, 2, 39. 15, 15. 30, 10. 12. II, 3, 3. 7. 4, 21. 5, 5. 28, 11. वासि 11, 22, 15.

वास्तोब्पति [, 31, 21. विकथा I, 13, 7. विकल्मण I, 22, 4. विकिर I, 17, 32. विकृत I, 17, 39. विकी I, 20, 13. विम I, 8, 25. विचि II, 11, 3. 29, 6. बिज्ञा I, 9, 22. II, 6, 20. 7, 5 16. वितथ II, 6, 2. वित्त II, 26, 1. बिद् I, 13, 5. 12. 15. 17. 14, 25. 15, 10. 21, 2. 22, 2. 24, 25. 28, 18. 29. 1. 11. 14. 11, 13, 8. 10. 14, 16. 15, 14. 18, 18. 24, 10. 11. 25, 14. 15. बिदा II, 25, 9. विद्या I, 1, 16. 7, 12. 19. 8, 24. 11, 7. 30, 12, 9. 20, 15, 31, 1. II, 5, 14. 15. 21, 4. 6. 22, 7. 24, 8, 29, 6, 11. बिचा (Instr. Sing.) I, 30, 3. विद्याकर्मन् I, 5, 2. विद्याक्रमीन्तम् I, 1, 13. विद्यार्थ I, 1, 9. 2, 17. II, 21, 6. 26, 13. विद्यासंप्रदान II, 5, 18. विद्युत् ( ॰ द्योतते ) I, 9, 22. 12, 3. 5. विवात I, 9, 21. 11, 25. 27. बिद्रस् II, 28, 11. Mai I, 16, 12. II, 9, 10. 21, 11. 22, 1. 23, 11. विधि 1, 2, 18. 11, 22. 12, 10. 13. 23, 6. 24, 24, 27, 7, 28, 18, 29, 1. 11, 22, 14. विध् I, 22, 5.

विनाश II, 17, 9. विनिमय I, 20, 14.

ावीनियोग I, 13, 17.

विनिर्घात I, 23, 3.

विनिहितात्मन् I, 8, 26.

विपश्चित् I, 22, 7.

क्याक I, 10, 29.

विप्रतिपद् II, 10 12. 27 ,4.

विप्रतिषिध् I, 4, 5. 13, 21. II, 8, 12. 14, 10. 21, 15.

विप्रतिदेध 1, 30, 9.

विश्रवस् I, 8, 18. 11, 11.

वित्रवास I, 3, 33. 31. II, 14, 20.

विप्रवाज् I, 29, 9.

बिन्नु I, 32, 22.

विभज् 11, 14, 1. 11.

विभाग II, I4, 16.

विभाज I, 23, 2.

बिरम् I, 9, 2. 11, 32. 18, 8. 15. 21, 4. II, 8, 14.

विरस I, 18, 4.

विराज ( ॰राजति ) I, 23, 1.

विराज् II, 3, 11.

विरुच् II, 5, 15.

विरुध् II, 23, 10.

विरुद्ध II, 24, 2.

विलयन II, 18, 1.

विवच् I, 32, 24.

विवह I, 29, 8.

विवाद II, 29, 5.

विवाह I, 1, 33. 2, 6. II, 10, 1. 11, वृद्धतर I, 5, 13. 7, 29. 13, 3. 14, 14. 17. 12, 4. 13, 11.

विशिष्ट II, 22, 5. 23. 2. 9. 27, 5. व्या I, 13, 8. II, 24, 3.

विशेष I, 14, 14. 20, 13. 30, 5. II, बूच् I, 11, 8.

2, 4. 10, 16. 13, 8. 14, 7. 16, विषठीपति I, 18, 33.

7. 25, 1 29, 2.

) विषम I, 32, 25.

विषमगत 1, 7, 20. 14. 15.

विषय 1, 2, 33. 6, 28. 15, 8. 22. 5. 30, 13. 22. II, 6, 8. 11, 17. **12**, **1**. **25**, **11**. **15**.

विष्ट्रप I, 22, 8.

विष्णुक्रम II, 7, 9.

विसृज् II, 12, 13.

विस्नम्भपूर्व II, 5, 10.

बिहार I, 10, 7. II, 9, 9.

बिह् I, 25, 10.

बीत I, 6, 15.

वृ II, 10, 8.

理器 I, 11, 16, 29, 1.

वृज् I, 1, 33. 2, 6. 24. 3, 26. 4, 22.

7, 5 8, 15. 9, 4. 18. 33. 21, 20.

30, 10. 14 16 19. 20. 21. 31, 3.

6. 8. 18. 23. 32, 1. 3. 4. 7. 9. 21.

25. II, 3, 2, 5, 11. 16. 9, 7. 12,

10. 18, 1. 3. 19, 15. 20, 10. 12.

वृत् I, 13, 19. 22. 18, 13. 26, 11.

II, 2, 3. 6. 5, 18. 17, 16. 21, 2.

22, 2. 10. 23, 2. 21, 3. 26, 20.

29, 4.

वृत्त I, 8, 1. 20, 8, II, 29, 14.

वृत्ति 1, 6, 35 7, 26. 27. 30. 8, 23.

18, 8. 15 21, 4, 24, 16, 28, 19.

29, 17. 30, 4 II, 22, 17.

वृथाकर्भन् I, 4, 20.

बुद्ध 1, 13, 16. 15, 1. 20, 8. II, 4, 12. 29, 5. 14.

बुद्धि I, 3, 9. 27, 10. 11, 7, 4.

वृष्टि 1, 11, 27.

बृह् I, 32, 24.

वेनु II, 13, 6.

वेद I. 1, 3. 10. II, 6, 4. 8, 10. 12. 21, 13 23, 10. 29, 12.

वेददक्षिणा I, 7, 19.

वेदाध्ययन I, 1, 6.

वेदाध्याय I, 24, 6. II, 8, 5.

वेदाध्यायिन् I, 17, 22.

वेश्मन् II, 25, 2. 3.

विष्टिति शिरस् I, 6, 10. 14, 22.

विष्टितिन् I, 8, 2.

वे I, 1, 11. 3, 26. 10, 8. 12, 3. 22, 7. 23, 1. 11, 4, 14.

वै (वायति) I, 12, 3. 5.

बेण II, 2, 6.

वेमाजन I, 22, 7.

वैभीतक II, 25, 12.

वैरमण I, 10, 2.

वेरयातन I, 24, 1.

वैशेषिक II, 25, 1.

वैश्य I, 1, 4, 19, 27, 2, 56, 38, 3, 2, 6, 30, 5, 16, 14, 2, 23, 28, 11, 2, 6, 4, 18, 25, 10, 7.

वैश्वदेव II, 3, 1. 9, 5.

वैषुवत I, 22, 7.

वैहायस II, 4, 8.

व्यञ्जन II, 26, 12.

व्यतिक्रम II, 27, 6.

व्यतिव्रज् I, 14, 30. 28, 8.

व्यभिहास I, 8, 15.

व्यर्थ II, 26, 17.

व्यव—इ I, 10, 18.

व्यवहार II, 16, 17.

च्यावह 1, 20, 11. 16,

ड्याकरण II, 8, 11.

व्याख्या I, 1, 1. 4, 7. II, 1, 11. 15,

1. 16. 18. 17, 6. 21, 17. 25, 1. 26, 3.

च्यावृत् I, 13, 7.

न्याहृती I, 2, 3.

ब्युदक I, 11, 28.

च्युद्-अस् I, 20, 1.

न्युपजाव I, 8, 15.

च्युपतोद I. 8, 15.

ध्युद्ध I, 28, 4.

वज् I, 25, 1.

वज II, 28, 5.

त्रत I, 1, 27. 30, 2. 3. 6. II, 1.1. 15. 17. 18, 4.

वात्य II, 7, 13. 14. 15.

ब्रीहि II, 6, 16, 16, 23, 23, 10.

श.

शक् I, 7, 19. II, 20, 1.

शहत् I, 16, 15.

शकृत्विण्ड I, 9, 5.

शक्ति I, 2, 33. 6, 28. 15, 8.30, 13, 22. II, 6, 8. 11, 17. 12, 1.

श**ठ I, 20, 5.** 

शत I, 14, 2. II, 13, 11.

शतबलि II, 17, 2.

शतवर्ष I, 14, 25.

शनेम II, 22, 13.

शब्द I, 10, 18. 19. 21. II, 8, 12. 13, 11. 16, 1. 19, 10.

शन्दाथीरम्भण II, 8, 12.

शम I, 23, 6.

शम्यात्रास I, 9, 6. 22.

शम्योष I, 28, 3.

शयन I, 27, 10. II, 5, 5.

शब्या I, 8, 11. 32, 4. II, 4, 1. 22, 23. 25, 9. 27, 15.

हारण II, 22, 21,

शरद I, 1, 19. 32, 1.

शर्भ I, 17, 29.

शराव I, 24, 14.

शरीर I, 1, 18.

श्ररीर यास 11, 21, 6.

शवारीरध्वज 1, 24, 11.

शल्यक I, 17, 37.

शस्यकृत्त I, 19, 14.

शश I, 17, 37.

शस्त्र I, 18, 19.

शाक I, 17, 19. II, 19, 19. 28, 10.

ज्ञाखा I, 10, 20. 12, 4. II, 6, 4.

शाणी I, 2, 40.

शान्त 1, 3, 18.

शान्ति II, 6, 6.

शाला II, 17, 8.

शाश्वातिक I, 23, 2.

शास् 11, 6, 2. 24 3.

शास्तु I, 7, 26. II, 10, 12.

शास्त्र I, 12, 11. 13, 21. II, 10, 12. 13. 14, 10. 15, 23. 21 15.

शास्त्रविहिता 11, 13, 1.

शिखा I, 10, 8. 9.

शिखाजर 1, 2, 32.

शिपिविष्ट II, 17, 21.

शिरस् 1, 16, 7. 30, 14. 15.

शिलोन्ड II, 10, 4. 22, 10.

शिल्पाजीव I, 18, 18.

शिव II, 4, 23. 5, 3.

शिशिर I, 27, 5.

शिश्व I, 25, 1. II, 5, 19.

शिश्र<sup>=</sup>छेदन II, 26, 20.

शिष्य J, 32, 12. 11, 5, 18.

श्री I, 12, 2. 32, 2. 3. 4. II, 1, 8.

शिक्षा II, 8, 11.

शांल् I, 30, 7.

शील II, 11, 17.

शुक्त I, 10, 25. 17, 18. 20.

शुक्र I, 29, 14.

ग्राचि I, 11, 23. 22, 7. 11, 4, 23.

15, 11. 18, 6. 25, 13. 26, 4.

ग्रद I, 19, 7.

शुन्धन I, 30, 21.

ग्रुल्क II, 26, 9.

ग्रुश्रूषा I, 1, 7. 14, 6. 28, 9.

राद I, 1, 4. 7. 3, 41. 5, 16. 7, 20.

21. 9, 9. 14, 19. 16, 22 17, 1.

18, 13. 21, 13. 17. 24, 3. 25,

13. 26, 4 9. II, 3, 4. 4, 19. 20.

6, 9. 26, 15. 27, 9. 14. 29, 11.

राषा I, 9, 11. 26, 7. II, 27, 8.

श्रदान II, 18, 2.

ज्ञदोत्पन II, 17, 21.

श्र्न्यागार I, 29, 1.

शूर II, 26, 3.

शृङ्खाणिका I, 16, 14.

शेष I, 4, 20 5, 5. 18, 26. II, 2, 3. 17, 16. 29, 12. 15.

शेषमोजिन् II, 8, 2.

शीच II, 15, 12.

रमशान I, 2, 5. 9, 6. 8. 9. II, 23, 4. 11.

रमश्रु I, 16, 11. II, 3, 6.

र्याव I, 16, 10.

श्यावद II, 12, 22.

श्रद्धा I, 12, 5. II, 24, 8.

श्रा II, 20, 3.

भाइ II, 5, 16. 16. 1. 17, 14 20 to 23. 18, 18. 19, 17. 20.

श्राद्धभोजन I, 11, 26.

आवणी I, Q, 1 27, 1.

थ I, 6, 13. 12, 2 9. 13, 22 II,

13, 11. 14, 11. 12. 22, 7. 23. 10, 12, भूत I, 3, 27. 8, 27. 13, 19. 20. II, 11, 17. भ्रतिषे I, 5, 5. श्रुति I, 1, 9. 4, 5. 8. 30, 5. II, 23, 9. श्रुतिलक्षण I, 30, 9. श्रेयस् I, 1, 5. II, 5, 12. 7, 12. 12, 3. 16, 5, 17, 10. श्रेष्ठ I, 1, 17. भोत्र I, 5, 16. 16, 7. II, 5, 19. श्रोत्रिय I, 3, 34. 10, 11. 13. 14, 13. 30. 18, 33. 24, 24. II, 6, 4. 7, 17. 14, 13. 17, 22. 26, 10. श्रोत्रियावराध्ये II, 25, 8. स्राघ् 1, 2, 30. श्रेष्म I, 10, 12. स्रोक I, 19, 13. 22, 3. II, 23, 3. भन् I, 10, 19. 15, 16. 16, 30. 21, संस्कर्त्र I, 1, 12. II, 3, 4. 15. 25, 13. 28, 21. II, 9, 5. 17, 20. श्राप्त I, 14. 11. II, 8, 7. श्वाविट् I, 17, 87. श्वित II, 17, 21. श्रेतकेत I, 5, 6. 13, 19. श्रोम्त I, 26, 14. 27, 1. II, 1, 10. 9, 1, 12, 13.

पर्ज II, 9, 10. पण्डक I, 19, 14. पत्र I, 28, 19, II, 3, 6. 48 II, 16, 13. बोडश I, 1, 27. षोडशन् 11, 9, 18. **हेबन** 1, 30, 19. 11, 5, 9.

संयोग II, 22, 5. 23, 2. संवत्सर 1, 1, 30. 85 2, 1. 13, 19. 25, 8. 26, 11, 27, 8. 11, 19, 26. 18, 4, 12, 20, 7, संवह I, 6, 1. संविभाग 1, 24, 6. 11, 9, 10. संविश् 1, 4, 24. 6, 1. 2. 5. 27. 32, 14. संवेशन II, 1, 19. संव्यवहार I, 21, 5. सँशय II, 6, 1. 12, 19. 21. संश्चिष् II, 12, 12. संसाध् II, 7, 9, 9, 1. संस्ज् I, 10, 21. 31, 10. II, 4, 23. 8, 8, 15, 15. संसुष् I, 6, 33. संस्कार I, 1, 9. 2, 9. 11, 3, 15. संस्क I1, 3, 9. 18, 6. 8. संस्तु I, 1, 32, 2, 5, 3, 43. संस्ताति I, 12, 14. संस्तुतिमात्र II, 13, 11. सँस्था I, 10, 11. 18, 14. II, 25, 5. सँस्पृश् 1, 15, 17. सकाश 1, 6, 5. 29. 36. 8, 21. सकुष्टिक 1, 5, 21. सकत् I, 16, 5. 9. II, 3, 18. 15, 7. 27, 11, 28, 8. सक्त I, 17, 19. सखी-साखेम् ( Acc. Sing.) I, 21, 9. सगोत्र II, 11, 15. सगोवस्थानीय II, 27, 2. रं कल्प I, 20, 3.

संकल्पसिद्धि II, 23, 7· 24, 14.

संक्ष्य II, 4, 23.

संक्रम् I, 5, 8.

संख्या (° ख्याति ) I, 2, 1.

संख्या 11, 8, 12.

संप्रहीतृ II, 20, 21.

संघाम 1, 25, 11.

संघ 1, 3, 26.

संघान I, 18, 16.

संचेल I, 15, 16.

सचक् I, 31, 17.

सत् I, 9, 19. 24, 20 II, 4, 14.

सततम् 1, 8, 28. 21, 11.

सत्त्र I, 10, 9.

सत्त्व I, 31, 19.

सत्य I, 12, 5. II, 21, 13. 29, 7. 10.

सत्यवचन I, 23, 6.

सत्यवादिन् I, 7, 11.

सत्यशील II, 25, 13. 26, 4.

सद् II, 13, 9.

सदा I, 4, 14. 5, 12. 19. 6, 1. 22, 8. 32, 6.

सदार II, 22. 8.

सचम् II, 5, 2.

सधर्म I, 29, 13.

संदर्शन I, 9, 17.

संदुश् II, 25, 5.

संदेह II, 11, 2. 19, 6.

संधि I, 9, 20. 11, 9. 15. 27, 5. 30, 8.

संधिनीक्षीर I, 17, 23.

संनिधि 1, 10, 15, 11, 3, 12.

संनिपत् 1, 11, 27.

संनिपात I, 8, 19. 24, 23. 28, 8. 10. II, 1, 17. 20. 26, 20. 27, 11.

संनित्राप II, 12, 10.

संनिष्पद् I, 29, 9.

सनिहित II, 5, 5. 9.

संनी II, 19, 5.

सपत्न I, 31, 15.

सविण्ड II, 14, 2.

सप्तन् I, 2, 2. 24, 15. 28, 19.

सप्तम I, 1, 21, 11, 3, 20 15, 2. 16, 14

सप्तरात्र I, 26, 4. 27, 4.

सप्ताइ I, 29, 17.

सप्रज II, 22, 8.

सप्रदोष I, 9, 22. 10, 28.

सब्हाचारिन् I, 7, 29. 10, 12.

सभा I, 3, 12. 8, 13. 32, 19 11, 25, 5. 12.

सम 1, 5, 16.

समम् II, 14, 1.

समक्ष I, 32, 10.

समध्ययन I, 11, 11.

समय I, 1, 2. 12, 6. 8. 11, 8, 13.

समयपद I, 23, 6.

समर्थ I, 1, 27.

समव इ II, 3, 18.

समव-ईक्ष् II, 11, 1.

समवदा II, 17, 16.

समवसा 1, 29, 8.

समा-इ I, 5, 18 II, 6, 7, 11, 6.

समाख्या II, 29, 7.

समाख्यान I, 21, 20.

समागम 1, 5, 14. 14, 8.

समाचक्ष II, 27, 2.

समाज I, 3, 12. 32, 19. 20.

समादिश् 1, 7, 28. 13, 13.

समादेश I, 13, 5.

समाधि I, 80, 5.

समान I, 5, 13. 9, 10. 17, 2. II. 21, 3.

सम्-आप् 1, 25, 2. 7. 11, 22, 7. सर्ग 11, 24, 12. 29, 13.

समापत्ति II, 27, 19.

समापन I, 11, 7. 11, 17, 24.

समाप्ति I. 12, 4.

समाम्रात II, 29, 13.

समान्नायसमाप्ति 11, 8, 12.

समाश्च I, 7, 15. 31. 10, 7. 13, 5. 14, 7. 18, 9. II, 5, 4.

समाहित I, 1, 12. 3, 26. 5, 7. 13, 19. 20, 8.

समाह I, 3, 31.

समिद्धार I. 4, 15.

समिध् I, 4, 16. 27, 1.

सम्-इन्ध् I, 4, 18.

सम्-ईक्ष् II, 10, 2.

समीक्षा II, 5, 3.

समीभू II, 27, 15.

समुदेत II, 5. 7. 17, 5. 18, 10. 20, 2.

सम्-ऊह् II, 4, 23.

समूहनी I, 4, 18.

समृद्ध II, 7, 17. 28, 1.

संपद II, 11, 12. 29, 5.

संप्रतिपद I, 29, 9.

संप्रयोग I, 24, 20. 28, 13. 29, 1. 14.

संमाष् I, 9, i3.

संभाषा II, 2, 8. 9.

संभूज् II, 17, 9.

संभोजनी II, 17, 8.

संबन्ध् 11, 11, 4.

संबन्ध I, 10, 3. II, 5, 18. 13, 1. 11. 15, 2. 23, 10. 24, 10. 27, 1.

संमन् II, 18, 2.

संमित II, 7, 4. 18, 4.

सम्यवश्रतिष्रहीतृ II, 15, 12.

सम्यािवनीत I, 20, 8. II, 29, 14.

सर्पशीषन् I 17, 39.

सर्विमीस II, 19, 18.

सर्षिष्मत् II, 20, 3.

सर्पिस् I, 10, 25. 17, 16. II, 7, 4. 19, 29.

सर्वे I. 1, 10. 3, 25. 4, 29. 8, 24. 10, 19, 21, 11, 30, 31, 14, 7. 17, 21. 18, 18. 33. 20, 8. 22, 4. 7. 23, 2. 30, 4. 10. 32, 2. II. 9, 5. 8. 11, 7. 9. 14, 5. 14. 16, 7. 17, 16. 21, 2. 3. 4. 22, 19. 25, 6. 27, 13. 29, 7. 14.

सर्वकृत्य II, 15, 11.

सर्वतस् I, 8, 10. 9, 6. II, 17, 16. 21, 12, 26, 6.

सर्वतोपेतम् (instead of •उड°) I, 19, 8. सर्वत्र I, 14, 17. 22, 6. 8. 23, 1.

24, 4. 28, 5. 11, 22, 14.

सर्वदा 1, 7, 21.

सर्वनामन् I, 14, 23.

सर्वभूत 1, 23, 1. II, 5, 13. 22, 7. **23**, 6, 29, 10,

सर्ववर्ण I, 18, 13 II, 2, 2. 25, 1. 26, 11, 29, 15.

सर्वविद्या II, 5, 1.

सर्वानिन् I, 18, 33.

सर्वाश्रम 1, 23, 6.

सर्वाह्य I, 5, 23.

सलावृकी I, 10, 19. 11, 33.

सवन II, 7, 6.

सवनगत I, 24, 6.

सवनानुकल्पम् I, 25, 10

सवर्ण II, 13, 1. 27, 11.

सब्बण I, 25, 1. II, 26, 20.

सब्य I, 16, 7. II, 5, 6.

सश्रीर II, 24, 14.

सशिरस् 1, 32, 7. सस्य 11, 22, 24. सह I, 8, 17. 29, 3. 14 31, 20. 32, 2. II, 3, 7, 14, 13 16, 1, 22, 19. सहत्व II, 14, 17. संहश्च्या II, 1, 21. सहस्र I, 24, 1. 27, 1. सहस्रक ैक्ट्ब (Absol) I, 26, 14. सहाति II, 22, 8. सहाङ्गुष्ठ II, 19, 9, सहापत्य I, 5, 2. 21, 8. सांवृत् II, 11, 20. सांवृत्ति II, 6, 13. साँचियकी I, 32, 27. साँशो I, 29, 8. साङ्ग 1, 29, 11. सादन II, 13, 6. साहर्य I, 20, 8 II, 29, 14, साध् II, 5, 15. 12, 17. साधारण II, 25, 1. साधु 11, 6, 2. साध्ता II, 6, 2. साधुष्ठान I, 22, 6. सम्बं 11, 6, 14. 7, 8. सामन् I, 10, 19. 20. 12, 5. सामपवित्र I, 2, 2. सामयाचारिक I, 1, 1. 7, 31. सापराय II, 13, 6. 24, 3. 29, 9. सायम् 1, 3, 25. 4, 13. 16. 17. 9, 17. II, 7, 6. 23, 1. सारूप्य 11, 24, 2. सार्वकालिक I, 11, 30. 37. सार्वगामिन् I, 23, 6. सार्ववार्णिक I, 3, 7.

सावस्तरण 11, 6, 15.

सावित्री I, 1, 10. 28. 16, 14. 27, 1 साहस II, 13, 7. सिच् ( सिञ्चति ) I, 26, 7. सिच् I, 16, 29. 31. सिद्धि I, 28, 12. II, 9, 13. 20, 3. सिध् I, 5, 11. 24, 20. II, 3, 10. 9, 13. सीमत् I, 9, 16. II, 9, 4. सीस 11, 16, 18. सुकृताशा I, 20, 12. सुख 11, 2, 2, 3, 21, 13. सुपर्ण I, 17, 35. सुभिक्ष I, 18, 5. सुभूत II, 3, 11. सुयुक्त I, 5, 23. 8, 24. सुरा I, 25, 3. 10. सुराप 1, 25, 3. सुरापान I, 21, 8. सुवर्ण I, 18, 6. 15. II, 14, 7. स्वर्णनाभ II, 19, 3. स्वस् I, 12, 5. सुविचित II, 11, 3. स्षिर 1, 28, 15. सुस्नात I, 32, 10. सूकर I, 21, 15. स्तिका I, 16, 19. सूत्र II, 4, 22. सूपसँसृष्ट II, 3, 19. सर्भ 11, 28, 9. स्मिं I, 25, 2, 28, 15. स्याचन्द्रमसी I, 11, 30. 31. 31, 20. सृज् II, 19, 4. सेन्द्रिय I, 29, 10. सेव् I, 22, 6. 27, 11. 32, 18. सेर I, 2, 37. सोत्तराच्छःदन 11, 19, 16.

सीदर्थ II, 17, 5.

सोवानह I, 6, 10. 14, 22. 30, 18.

सोमावराष्ट्री II, 22, 7.

₹ कु स्कु स्वा I, 31, 32.

स्तन् I, 12, 3. 5.

स्तनियत्तु 1, 9, 23. 11, 25. 27.

स्तुति I, 32, 10.

स्तृह् 1, 31, 9.

स्तेन I, 19, 15. 25, 4. 28, 1. II, 2, स्वम I, 4, 22, 16, 14 11, 12, 16. 6.

स्तेय 1, 21, 8. 25, 10. 11, 24, 20. 27, 16.

स्रो I, 3, 16. 26. 7, 3. 8. 14, 21. 26, 5. 78, 20. 29, 13. II, 4. 22. 9, 7. 11, 7. 13, 6. 15, 9. 17. 26, 11. 27, 3, 29, 11. 15.

स्त्रीकामतम 11, 14, 13.

स्त्रीगमन I, 21, 8.

स्त्रीप्राय II, 16, 8.

स्त्रीवासस् II, 1, 20.

स्था I, 5, 12. 6, 7. 26. 12, 2. 16, 1. 23, 2. II, 3, 10. 5, 6 12, 14.

स्थान I, 25, 10. II, 5, 8.

स्थानासनिक II, 8, 4.

स्थालीपाक II, 1, 10, 19, 15, 20, 3.

स्थावर I, 19, 6.

स्ना 1, 2, 30. 8, 7. 30, 1.

स्रातक I, 30, 4. 6. II, 8, 6. 14, 13. 27, 21.

स्नान I, 32, 8.

स्नहवत् 11, 16, 24. 19, 17.

स्पृश् 1, 25, 5. 29, 7. 11, 28, 13.

स्फोटन II, 20, 16.

सम I, 14 25.

सिम I, 7, 6 7. रिमत II, 5, 8.

स्मृ II, 4, 24. 8, 14.

स्मृति II, 15, 25. 18, 3,

₹ I, 18, 13. 30, 17. II, 2, 2. 6, 5. 10, 4, 26, 21, 27, 16.

स्वधाकार I, 13, 1.

स्वप् I, 4, 28 II, 12, 13, 14.

स्वप्नपर्यान्त I, 9, 21, 11, 33.

स्वप्नान्त I, 10, 22.

स्वयम् 1, 3, 86. 4, 26. 18, 6. 52, 13. II, 7, 13, 15, 22, 22,

23. 31. 16, 14. 21, 13. 24, 5. 9. स्वर्ग I, 5, 15. 13 6. II, 4, 9. 6, 6. 7, 5. 18, 3. 24, 3. 4. 29, 1. 10.

स्वर्गेजित् II, 24, 5.

स्वर्गपृष्टिसंयुक्त II, 3, 12.

स्वार्यशब्द II, 23, 12.

स्वस्तर I, 8, 13.

स्वस्ति I, 13, 9.

स्वस्त्ययन I, 5, 9, II, 11, 9.

स्वाधीय I, 31, 19.

स्वाध्याय I, 12, 1. 2. 3. 5. 13, 1. 15. 1.

26, 11, II, 5, 3. 20, 20. 21. 22, 19.

स्वाध्यायधृत् [. 5, 1].

स्वाभाविक I, 30, 11.

स्वामिन् 1, 28, 3. 11, 3, 10. 4, 13. **26**, 24. 28, 6 7.

स्वेरिकर्मन् I. 3, 15. 8, 4. 11, 12.

ξ I, 3, 26. 12, 3. 5. 19, 6. 22, 5. 28, 1. 32, 24. इंस I, 17, 35. 25, 13.

इन् I, 9, 26. 24, 1. 6, 24. 25, 4. 11. 29, 2. 7. II, 26, 2.

इत् II, 15, 4.

इर्ष I, 23, 5.

इविस् I, 3, 43. 4, 2.

हव्य I, 19, 13.

इस्त I, 16, 11. 31, 7. II, 8, 15. 16. 17, 17.

हा II, 16, 1. 28, 5.

हानि I, 20, 4, 11, 17, 5,

हारिण I, 3, 8.

हारिद्र I, 3, 2.

हारीत I, 13, 11. 18, 2. 19, 12. 28, 1. 5. 16, 29, 6. 12.

हास II, 5, 9.

हि I, 1, 10. 11. 16. 3, 9. 26. 4, 8. 10. 7, 7. 11. 12, 2. 7. 8. 13, 20. 22. 17, 28, 18, 26, 20, 2, 28, 17. 29, 1. 9. 11. 14. 31, 20. 1I, 6, 20. 7, 11. 11, 14. 13, 5. 11. | झीमत् I, 8, 20.

14, 14, 17, 20, 15, 23, 18, 18, 23, 5. 27, 1, 3 5. 7.

हिस् I, 32, 24. II, 24. 9.

हिसा I. 16, 16, 25, 13.

हिसार्थ I, 16, 16, 29, 7.

हित I, 22, 6 II, 26, 11. 29, 4.

हितकारिन् I, 2, 20.

हिम II, 25, 11.

夏 I, 12, 5, 25, 12, 26, 13, 11, 3, 16. 7, 15. 15, 16. 17. 17, 19. 22, 12.

हुत I, 3, 26. 18, 25. 11, 15, 16.

E II, 24, 3. 5.

हृद्य I, 7, 9.

हृदयंगम I, 16, 2.

हप् I, 13, 4.

हेमन्त I, 27, 5.

होम I, 15, 1. II, 3, 12. 7, 14. 15, 14. 16. 22, 17.

